# पलुव

## श्रीहितिहान्यम पन्त

प्रथमावृत्ति

प्रकाशक इं**डियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग**!

Printed and Published by K. Mittra, at The Indian Press, Ltd., Allahabad.

## सूची

# ( काल-क्रमानुसार )

|                |                |   | ã.         | Ţ                      |       | AB         |
|----------------|----------------|---|------------|------------------------|-------|------------|
| 9              | मोह            |   | 88         | ३७ नारी-रूप            |       | 95         |
| ą              | विनय           |   | २८         | १८ नत्त्रत्र           |       | <u>= ٥</u> |
| રૂ             | वसन्त-श्री     |   | ४८         | १६ निर्मार गान         |       | ६४         |
| ૪              | त्राकाङ्चा     |   | 909        | २० मुसकान              |       | ¥۳         |
| Ł              | याचना          |   | 308        | २१ मधुकरी              |       | ३४         |
| Ę              | बालापन .       |   | ३०२        | २२ निर्मारी            |       | <b>=</b> ६ |
| ૭              | विसर्जन .      |   | હ દ્       | २३ स्मृति              |       | 8 9        |
| 5              | विश्व-ब्याप्ति |   | 300        | २४ विश्व <b>-वे</b> णु |       | <b>ξ</b> 0 |
| £              | स्वम .         |   | 40         | २४ वीचि-विलास          |       | ₹ 0        |
| 0              | स्याही का बूँ  | द | 990        | २६ जीवन-यान            |       | 22         |
| 19             | छाया .         |   | ६६         | २० ग्र <b>नङ्ग</b>     |       | ३६         |
| 3 7            | उच्छवास .      |   | 8          | २८ शिशु                |       | ૭ રૂ       |
|                | भासू .         |   | 14         | २६ मौन-निमन्त्रण       |       | 88         |
| 3 B            | सोने का गा     | न | <b>≂</b> 8 | ३० परिवर्तन            |       | 115        |
| 3 <del>4</del> | विश्व-छुबि     |   | 85         | ३१ पल्छव               | • • • | 3          |
|                | बादल .         |   | <b>≒ ६</b> | ३२ छाया-काल            |       | ३३२        |

# पङ्क्ति-सृची

| ~                                 | ₩,  |           |         |        |
|-----------------------------------|-----|-----------|---------|--------|
| ·                                 |     |           |         | पृष्ठ  |
| श्रनुपम ! इस सुन्दर छबि से        |     |           |         | ७६     |
| भ्रपलक श्रांखों में               |     | • • •     |         | १২     |
| श्ररी सिलल की लोल हिलोर !         |     | •••       |         | ३०     |
| श्ररे ये पछव बाळ !                |     | •••       |         | 9      |
| श्रहे विश्व-श्रभिनय के नायक!      |     |           | •••     | ३६     |
| श्रहे विश्व ! ऐ विश्व-न्यथित मन ! |     |           | •••     | दद     |
| श्रांख में श्रांस् भर श्रनजान     |     |           |         | 89     |
| उस फैली <b>हरिया</b> ली में       | ••• |           |         | ४८     |
| ऐ निशि-जाग्रत ! वासर-निद्रित      |     | •••       | • • •   | ≒∘     |
| कहाँ श्राज वह पूर्ण पुरातन        |     | • • •     | • • •   | 952    |
| कहेंगे क्या मुक्ससे सब ह्रोग      |     | • • •     | • • •   | ধ≂     |
| कहाे हे प्रमुदित विहग-कुमारि!     | ••• | • • •     | • • •   | दश     |
| कौन कौन तुम परिहत वसना            |     |           |         | ६६     |
| कौन तुम श्रतुळ श्ररूप श्रनाम      |     |           |         | ७३     |
| गीत लिखती थी मैं उनके             | ••• |           |         | 330.   |
| घने छह <b>रे रेशम के बा</b> ल     | ••• | •••       |         | ७इ     |
| चित्रकार ! क्या करुणा कर फिर      |     |           |         | १०२    |
| छोड़ दुमों की मृदु-छाया           |     |           |         | 88     |
| तुहिन बिन्दु वन कर सुन्दर         |     |           |         | 909    |
| बना मधुर मेरा जीवन                |     | • • •     | • • • • | 908    |
| बालक के कम्पित अधरों पर           |     | • • • • • | • • •   | ٠٠٠ ٧٠ |
| गा! मेरे जीवन की हार              |     |           | •••     | २८     |
| सकुराते गुलाव के फूल !            |     | •••       | •••     | १८     |
| यह कैसा जीवन का गान               | ••• | • • •     |         | দং     |
| शुभ्र निर्मार के भर्भर्पात!       | ••• | •••       |         | ६४     |
| सिखा दें। ना हे मधुप कुमारि !     | ••• |           | •••     | *** 38 |
|                                   |     |           |         |        |

|                                |         |     | 20     |
|--------------------------------|---------|-----|--------|
| सिसकते श्रस्थिर मानस से        | <br>••• |     | <br>8  |
| सुरपति के हम ही हैं श्रनुचर    | <br>*** | ••• | <br>58 |
| स्तब्ध ज्योत्स्ना में जब संसार | <br>    | ••• |        |
| स्पृहा के विश्व! हृदय के हास!  | <br>    |     | 300    |
| स्वस्ति जीवन के छाया-काल       | <br>    |     | १३२    |
| हाँ, हम मारुत की सृदुल सकोर    | <br>    |     | <br>ξo |



26 Barager

#### विज्ञापन

महाकवि कारितां ने, रघुवंश के प्रारम्भ में, अपने लिए ''तिर्नापुंदुंग्नरं में। हादुंडुंपेनास्मि सागरम'' लिख कर, हम लोगों के लिए विनम्रता-प्रदर्शन करने का द्वार एकदम ही बन्द कर दिया। ग्रीर हिन्दी के कियों ने महत्मा स्र्रेदास के समय से जिस प्रकार—पृश् से प्राप्त, प्रशि से उडरान, उडरान से खद्योत—उन्नति का अट्ट कम रक्या है, उसके अनुसार भी हम लोग चमकीले रेत के कर्णों नथा वुक्ती हुई चिनगारियों से अवश्य ही कहीं आगे बढ़ गये होंगे। ऐसी दशा में समक्त में नहीं आतः कि अपने को प्रभात का विश्वविक्त विद्यासलाई ग्रीद क्या बतलाया जाय ! अतः नम्रता दिखलाने को अपने लिए अल्पाति, अल्पाति..... अमंख्य वार अल्पाति लिखना, साहित्य की हृष्टि सं, राम नाम प्रचार करने के लिए एक लज राम नामों की पुस्तक छपवा कर बिना मूल्य वितरण करने के प्रयव के समान हास्यास्पद तथा व्यर्थ जान, मैंनं इस विपय में चुप रहना ही ठीक समस्ता; ''मौनं स्वीकृतिलचस्पस्त''

कहा भी है। मुक्ते त्राशा है कि वैज्ञानिक लोग शीघ ही त्राणु-परमाणुत्रों को त्रीर भी छोटे छोटे खण्डों में विभक्त कर, एवं 'त्राव के कवि' के लिए नवीन उपमा का त्राविष्कार कर, हिन्दी साहित्य को इस उपमा की परिचीणता (Bankrupcy) से उवारेंगे।

इसमें सन्देह नहीं कि अपनी वाणी की सजधज के साथ पुस्तक-रूप में प्रकाशित होते देख कर मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। ऐसे अवसर पर ज्ञान-गन्भीर मुद्रा बना कर हृदय के इस बालोचित स्वभाव की ओर उपेचापूर्वक विरक्ति अथवा उदासीनता दिखलाना बड़ा कठोर जान पड़ता है। अतएव भीतर ही भीतर आनन्द की पीकर, होंठ पोंछ कर लोगों के सामने निकलने की अधिक आवश्यकता न समक्त कर, मैं प्रसन्नतापूर्वक अपने इन ''पल्लवों'' को हिन्दों के कर-पल्लवों में अपीण करता हूँ। इन्हें मैं 'पत्रं पुष्पम्' नहीं कह सकता, ये केवल पल्लव हैं,—

"न पत्रों का मर्मर-सङ्गीत, न पुष्पों का रस राग पराग !"

बालकों की तरह, कौतूहल-वश, मैंने जो यह कागृज़ की नाव साहित्य-समुद्र में छोड़ दी है, इसका मेरे चापल्य के सिवा और क्या कारण हो सकता है ? देखूँ, यह बड़ी बड़ी नावों के बोच कैसी लगती है! गिरिधर कविराय की तरह इस 'नय्या मेरी तिनक-सी' को 'चहुँदिशि के मँवरों' का भय नहीं, यह तो अपने ही हलकेपन के कारण डूबने से बच जायगी; न महापुरुषों के ही इसके पास अपने की सम्भावना है, जो मुभे ''पाँव पखारनें" की आव-रयकता पड़े। इसमें पार जाने की बात कैसी ? यह तो केवल मनेविनोद की वस्तु है। यदि वह भी न कर सकी ? तो फिर स्मेन्यूँगा। अस्तु—

"पल्लव" में मैंने १-६१८ से १-६२५ तक की, प्रत्येक वर्ष की दें। दो तीन तीन कृतियाँ रख दो हैं, जिनमें से अधिकांश "सरस्वती" तथा "श्रोशारदा" में समय समय पर प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रत्येक किवता के नीचे उसका रचना-काल—वर्ष तथा मास—दे दिया है। छाया, स्वप्न, बालापन, नच्चत्र, बादल, इन किवताओं में, बोच में, एक दो बार कहीं कहीं परिवर्तन-परिवर्धन हुआ है।

पुस्तक के प्रारम्भ में एक भूमिका भी जोड़ दी है, मेरी इच्छा थी उसमें "काव्य-कला" के ब्राभ्यन्तरिक-रूप पर भी एक साधारण दृष्टिपात किया जाय, पर विस्तार-भय से ऐसा न हो सका; काव्य के बाह्यरूप पर ही थोड़ा-बहुत लिख कर सन्तोप करना पड़ा।

मैंने अपनी रचनाओं में, कारणवश, जहाँ कहीं व्याकरण की लोहे की किड़ियाँ तेाड़ी हैं यहाँ कुछ उसके विषय में भी लिख देना उचित समभता हूँ। मुभं अर्थ के अनुसार ही शब्दों को खी-लिङ्ग पुँक्षिङ्ग मानना अधिक उपयुक्त लगता है। जो शब्द केवल अका-रान्त-इकारान्त के अनुसार ही पुँक्षिङ्ग अथवा खी-लिङ्ग हो गये हैं, श्रीर जिनमें लिङ्ग का अर्थ के साथ सामञ्जस्य नहीं मिलता, उन शब्दों का ठीक ठीक चित्र ही आँखों के सामने नहीं उतरता, श्रीर कविता में उनका प्रयोग करते समय कल्पना कुण्ठित-सी हो जाती है। वास्तव में जो शब्द स्वस्थ तथा परिपृर्श-चर्णों में बने हुए होते हैं उनमें भाव तथा स्वर का पृर्ण सामञ्जस्य मिलता है, श्रीर कविता में एसे ही शब्दों की आवश्यकता भी पड़ती है। मुभ्ने तो ऐसा जान पड़ता है कि यदि संस्कृत का "देवता" शब्द हिन्दी में आकर पुँक्षिङ्ग न हो गया होता तो स्वयं देवता ही हिन्दो कविता के विरुद्ध हो गये होते।

'प्रभात' श्रीर प्रभात के पर्यायवाची शब्दों का चित्र मेंर सामने स्त्रीलिङ्ग में ही ब्राता है, चेष्टा करने पर भी मैं कविता में उनका प्रयोग पुँख्लिङ्ग में नहीं कर सकता।

"सौ सौ साँसों में पत्रों की

उमड़ी हिम-जल सस्मित-भार" के बदले

"जमड़ा हिम जल सस्मित-भार," तथा—

"हिधर से फूट पड़ी हिमान

पल्लवों की यह सजल प्रभात" के बदले

"रुधिर सं फ्रट पड़ा रुचिमान

पल्लवों का यह सजल प्रभात'',—इसी प्रकार अन्य स्थानों में भी, ''प्रभात'' आदि की पुँल्लिङ्ग मान लेने पर मेंगे सामने प्रभात का सारा जादू, स्वर्ण, श्री, सौरभ, सुकुमारता आदि नष्ट-श्रष्ट हो जाते हैं, उनका चित्र ही नहीं उतरता।

'बूँद', 'कम्पन' म्रादि शब्दों की मैं उभय लिङ्गों में प्रयुक्त करता हूँ। जहाँ छोटी सी बूँद हो वहां स्त्रीलिङ्ग, जहाँ वड़ी हो वहाँ पुँक्लिङ्ग; जहाँ हलकी सी हृदय की कम्पन हो वहाँ 'स्त्री-लिङ्ग'—, जहाँ ज़ोर ज़ोर से धड़कने का भाव हो वहाँ पुँक्लिङ्ग।

"पल्लव" शीर्षक पहली ही कविता में "मकताकाश" समास आया है; मुक्ते "मकदाकाश" ऐसा लगा जैसे आकाश में धूल भर गई हो, या बादल घिर आयं हों—स्वच्छ आकाश देखनं ही को नहीं मिला, इसलिए मैंने उसके बदलं "मकताकाश" ही लिखना उचित समका।

''बालिका मेरी मनारम मित्र थीं'' के वदले ''.....मेरा मना-रम मित्र थीं'' लिखना मुक्ते श्रुतिमधुर नहीं लगता । इसी प्रकार— "हा! मेर वचपन सं किनने विखर गयं जग के शृङ्गार, जिनकी अविकच दुर्वलता ही थी उसकी शोभालङ्कार; जिनकी निर्भयता विस्ति थी, सहज सरलता शिष्टाचार, थ्यौ' जिनकी अबाध पावनता थी जग के मङ्गल की द्वार."

उपर्युक्त पद्म में ''शांभालङ्कार'' तथा ''द्वार'' का लिङ्ग ''दुर्बलता'' तथा ''पावनता'' के अनुसार ही लेना मुक्ते श्रुतिमधुर जान पडता है; इसी प्रकार अन्यत्र भी।

कहीं कहीं भ्रन्त्यानुप्राम मिलाने के लिए भ्रावश्यकतानुसार "कण" "गण" "मरण" भ्रादि णकारान्त शब्दों की नकारान्त कर दिया है। यथा—

'एक छवि के ग्रसंख्य उडगन

एक ही सब में स्पन्दन !'——यहां दूसरा चरण पहले सं छोटा होने के कारण 'उडगन' के 'न' पर दीर्घ काल तक स्वर ठह-रता है, अतः 'न' के स्थान पर 'ण' रख देने सं कर्कशता आ जाती है। पुनः.

> 'त्र्यचिर में चिर का श्रम्बेषन विश्व का तत्त्व पूर्ण-दर्शन'

भें 'अन्वेषन' के स्थान पर 'अन्वेषण' कर देने से दूसरा चरण फीका पड़ जाता है।

ऐसे ही ''कर दं मन्त्रमुग्ध नत-फन'' से ''फग्ग'' का उद्धत ''ग्ग'' मन्त्रमुग्ध हो विनम्न 'न' वन जाता है; श्रीर ''छेड़ खर-शस्त्रों की ( ङ ) मङ्कार" इस चरण की 'रुङ्कार' "भींगुरों की भीनी भनकार" में "भीनी" वन कर 'भनकार'; इसी प्रकार अन्यत्र भी। "भींहों" से मुभी "भोंहों" में अधिक स्वाभाविकता मिलती है; "भींहें" ऐसी जान पड़ती हैं जैसे उनके काले काले वाल क्रांध से कठार रूप धारण कर खड़े हो गयं हों। "नवल किलयों के धोर भूम" इस चरण में 'धोर' शब्द प्रान्तिक होने पर भी, उसके "भूम" के धोर आ जाने से भीर की गूँज अधिक स्पष्ट सुनाई पड़ती है, इसिलए उसका प्रयाग कर दिया है। अन्यत्र भो इसी प्रकार कहीं कहीं मैंने शब्दों की अपनी आवश्यकतानुसार बदल लिया है। अन्त में व्याकरण से अपनी इस idiosy crasy (स्वभाव-वैषम्य) के लिए चमा-प्रार्थना कर, मैं विदा होता हूँ।

३, म्यांर रांड, प्रयाग । *र्रे* १ मार्च १<del>८</del>२६

श्रीसुमित्रानन्दन पन्त

### शुद्धाशुद्ध

### ( प्रवेश )

| श्रशुद्ध          | शुद्ध      | पृष्ठ      | पंक्ति |
|-------------------|------------|------------|--------|
| Bankrupcy         | Bankruptcy | ख          | 8      |
| विरङ्गी           | बिरङ्गे    | २८         | ą      |
| संस्ताम           | संस्कृत    | ३०         | ą      |
| चिमक              | चमक        | 88         | 8      |
| श्र <b>कु</b> लता | श्राकुलता  | 43         | ¥      |
|                   | (कविता)    |            | •      |
| €पम               | स्वम       | ₹9         | 3*     |
| श्रन्ति           | श्रान्ति   | ७२         | ્ર શ્વ |
| EB                | दृष्टि     | 50         | 92     |
| छुहरमय            | घहरमय      | <b>६</b> ६ | ૬      |

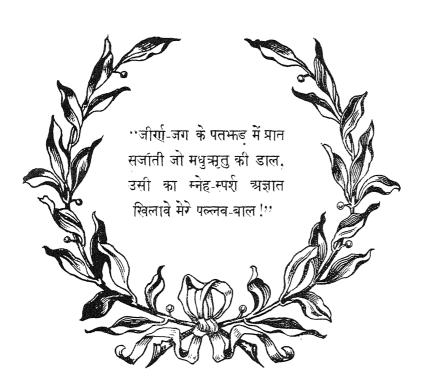

### प्रवेश

(ক)

हिन्दी-कविता की नीहारिका, सम्प्रति, अपने प्रेमियां के तरुण-उत्साह के तीत्र-ताप से प्रगति पा, साहित्याकाश में अत्यन्त-वेग से घूम रही हैं; समय समय पर जो छाटे मोटे तारक-पिण्ड उससे टूट पड़ते हैं, वे अभी एसी शक्ति तथा प्रकाश संप्रहीत नहीं कर पाये हैं कि अपनी ही ज्योति में अपने लिए नियमित-पन्थ खोज सके, जिससे हमारे ज्योतिषी उनकी गति-विधि पर निश्चित-सिद्धान्त निर्धारित कर लें; ऐसी दशा में कहा नहीं जा सकता कि यह अस्तव्यस्त केन्द्र-परिधि-हीन द्रवित-वाष्प-पिण्ड निकट भविष्य में किस स्वस्थ-स्वरूप में घनीभूत होगा, कैसा आकार-प्रकार प्रहण करेगा; हमारे सूर्य की कैसी प्रभा होगी, चाँद की कैसी सुधा; हमारे प्रभात में कितना सोना होगा. रात में कितनी चाँदी!

पर मनुष्य के ज्ञान का विकास पदार्थीं की अज्ञात-परिधि पर निर्भर न रह कर अपने ही परिचय के अन्तरिच के भीतर परि-पूर्णता प्राप्त करता जाता है; जब तक वह पृथ्वी की गोलाई तक नहीं पहुँचा था, वह उसे चपटी मान कर भी चलता रहा; हम अपने प्रौढ़-पगों के लिए नहीं ठहरते, घुटनों के बल चलने के नियमों की सीख कर ही आगे बढ़ते हैं। सच तो यह कि हम भूमिका बाँधना नहीं छोड़ सकते।

श्रव त्रजभाषा श्रीर खड़ी-बोली के बीच जीवन-सङ्ग्राम का युग बोत गया, उन दिनों में साहित्य का ककहरा भी नहीं जानता था। उस सुकुमार-मा के गर्भ से जो यह श्रोजिस्वनी-कन्या पैदा हुई है, श्राज सर्वत्र इसी की छटा है, इसकी वाशी में विद्युत् हैं। हिन्दों न य्रव तुत्तलाना छांड़ दिया, वह "पिय" का "प्रिय" कहने लगी है। उसका किशोर-कण्ठ फूट गया, ग्रस्फुट-ग्रङ्ग कट-छँट गयं, उनकी ग्रस्पष्टता में एक न्यट-स्टब्स् की भ्रत्तक ग्रा गई; वच विशाल तथा उन्नत हो गया; पदों की चङ्चलता दृष्टि में ग्रा गई, वह विपुल विस्तृत हो गई; दृद्य में नवीन भावनाएँ, नवीन करपनाएँ उठने लगीं, ज्ञान की परिधि वढ़ गई; चारों दिशाश्रों से त्रिविध-समीर के भ्रोंके उसके चित्त की रोमाचित करने लगे, उसे चाँद में नवीन सौन्दर्य, मेथ में नवीन गर्जन सुनाई देने लगा। वह ग्रज्ञात-यौवना किलका ग्रव विकसित हो गई; प्रभात के सूर्य ने उसका उज्ज्वल-मुख चूम, उसे ग्रज्ज-ग्राशीर्वाद दं दिया; चारों ग्रांर से भौंर ग्रांकर उसे नव नव सन्देश सुनाने लगे; उसके सौरभ की वायु-मण्डल इधर-उधर वहन करने लग गया; विश्वजननी प्रकृति ने उसके भाल में स्वयं ग्रपने हाथ से केशर का सुहाग-टीका लगा दिया, उसके प्राणों में ग्रज्ज्व-मधु भर दिया है।

उस बज की बाँसुरी में अमृत था, नन्दन की मधु-ऋदु थी; उसमें रिसक श्याम के प्रेम की फूँक थी; उसकें जादृ से सूर-सागर लहरा उठा, मिठास से तुलसी-मानम क्ष उमड़ चला! ब्राज भी वह कुछ हाथों की तूँबी बनी हुई है, जो प्राचीन जीर्थ-शीर्म खण्डहरों के टूटे-फूटे कीनों तथा गन्दे-छिद्रों से दो एक दन्त-हीन बूढ़ं मांपों की: जगा, उनका अन्तिम जीवन-नृत्य दिखला, साहित्य की टोकरी भरने, तथा प्रवीण कला-कुशल बाज़ीगर कहलाने की चेष्टा कर रहे हैं; दम बरस बाद, ये प्राण-हीन केंचुलियाँ, शायद, इनके ब्राँख माड़ने के काम अयुँगी। लेकिन, यह अपवाद ही खड़ी-बोली की विजय का

अज-भाषा से मेरा अभिप्राय प्राचीन साहित्यिक-हिन्दी से हैं. जिसमें 'श्रवधी' भी शामिल हैं।

प्रमाण है। अब भारत के कृष्ण ने मुरली छोड़ पाञ्चजन्य उठा लिया; मुप्त-देश की सुप्त-वाणी जामत हो उठी, खड़ो-बोली उस जामित की शङ्ख-ध्विन है। त्रज-भाषा में नींद की मिठास थी, इसमें जामित का स्पन्दन; उसमें रात्रि की स्रकर्मण्य स्वप्नमय-ज्योत्स्ना, इसमें दिवस का सशब्द कार्य-व्यम्न प्रकाश।

व्रज-भाषा के मोम में भक्ति का पवित्र-चित्र, उसके माखन में शृङ्गार की कोमल करुण-मृतिं खूब उतरी है। वह सुख-सम्पन्न भारत के हत्तन्त्री की भह्वार है, उसके स्वर में शान्ति, प्रेम, करुणा है। देश की तत्कालीन मानसिक श्रीर भौतिक-शान्ति ही ब्रज-भाषा के रूप में बदल गई। वह या सम्राट् अकबर, जहाँगीर तथा शाहजहाँ का सुव्यवस्थित-राज्यकाल: जिनकी निर्द्धन्द्र छत्र-छाया में उनकी शान्ति-प्रियता. कला-प्रेम तथा शासन-प्रवन्ध-रूपी विपुल खाद्य-सामग्री पाकर चिर-काल से पीड़ित भारत एक बार फिर विविध ऐश्वर्यों में लहलहा उठा। राजा महाराजाश्रों ने स्वयं श्रपनं हाथों से सङ्गोत, शिल्प, चित्र तथा काव्य-कला के मूलों की सींचा, कलाविदों को तरह तरह सं प्रोत्साहित किया। सङ्गीत की त्राकाश-लता अनन्त-भङ्कारों में खिल खिल कर समस्त वायु-मण्डल में छा गई. मृग चरना भूल गयं, मृगराज उन पर टूटना । तानसेन की सुधा-सि चित राग-रागिनियाँ — जिन्हें कहीं शेषनाग सुन लं तो उसके सिर पर रक्खे हुए धरा मेर डाँवाडोल हो जायँ, इस भय से विधाता नं उसे कान नहीं दियं - ग्रभी तक हमारे वसन्तोत्सव में को किलाग्रों के कण्ठां से मधुस्तवण करती हैं। शिल्प तथा चित्रकलात्रों की पावस-हरीतिमा ने सर्वत्र भीतर बाहर राजप्रासादों की लपेट लिया। चतुर चित्रकारों ने अपने चित्रों में भावों की वह सूच्मता ग्रीर सुकुमारता. सुरों की सजधज तथा सम्पूर्णता, जान पड़ता है, अपनी अनिमेष- चितवन की अचक्चल-वर्शनियों, अपने भाव-मुग्ध हृदय के तन्मय रोश्रों से चित्रित की। शाहज़ादा दारा का 'श्रलवम' चित्रकारी वं चमत्कार की चकाचौंध है। शिल्पकला के अनेक शतदल दिल्ली लखनऊ, आगरा आदि शहरों में अपनी सम्पूर्णता तथा उत्कर्ष में अमर और अम्लान खड़े हैं; ताजमहल में माना शिल्पकला ही गला कर दाल दी गई।

देव, विहारी, केशव ग्रादि कवियों के ग्रनिन्द्य-पुष्पोद्यान स्रभी तक स्रपनी स्रमन्द-सौरभ तथा स्रनन्त-मधु से राशि राशि भौंरों को मुग्ध कर रहे हैं; -- वहाँ कूल, कोलि, कछार, कु ओं में, सर्वत्र ग्रसुप्त-वसन्त शोभित है। बीचों बीच बहती हुई नीली-यमुना में, उसकी फेनोज्ज्वल चञ्चल तरङ्गों-सी, ग्रसंख्य सुकुमारियाँ श्याम के अनुराग में डूब रही हैं। वहाँ विजली छिपं छिपं श्रभिसार करती, भैंरि सन्देश पहुँचाते, चाँद चिनगारियाँ बरसाता है। वहाँ छहें। ऋतु कल्पना के बहुरङ्गी पङ्घों में उड़ कर, स्वर्ग की ऋष्मराद्यों की तरह, उस नन्दन-वन के चारों स्रोर स्रनव-रत परिक्रमा कर रही हैं। उस ''चन्द्रिकाधौतहर्म्या वसति-रलका'' के क्रास-पास "क्रानन-क्रोप-उजास'' से नित प्रति पृनो ही रहती है। चपला की चञ्चल-डोरियों में पैंग भरत हुए नयं बादलों के हिंडोरे पर भूलती हुई इन्द्र-धनुषी सुकुमारियाँ भारी की भनमक ग्रीर घटा की घमक में हिंडोरे की रमक मिला रही हैं। वहाँ सीन्दर्भ अपनी ही सुकुमारता में अन्तर्धान हो रहा, समस्त नत्तत्र-मण्डल उसके श्री-चर्गों पर निछावर हो नखावलि बन गया; त्रालङ्कारों की भनक ने देह-वीगा सं फूट कर रूप की स्वर दे दिया है। वहाँ फूलों में काँटे नहीं, फूल ही विरह से सृख कर काँटों में बदल गये हैं;—वह कल्पना का अनिर्वचनीय इन्द्रजाल है.

प्रेम के पलकों में सौन्दर्य का स्वप्न है, मर्त्य के हृदय में स्वर्ग का बिम्ब है, मनोवेगों की अराजकता है। सच है, "पल पल पर पलटन लगे जाके अङ्ग अनुप" एंसी उस अज-बाला के स्वरूप को कौन वर्णन कर सकता है ? उस माधुर्य की मंनका की कल्पना का श्रश्चल-छोर उसके उपासकों के श्वासोच्छवासों के चार वायु में उ**ड्**ता हुत्रा, नीलाकाश की तरह फैलकर, कभी ग्राध्यात्मिकता के नीरव-पुलिनों को भी स्पर्श कर त्र्याता है, पर कामना के भोंके शीब ही सी सी हाथों से उसे खींच लेते हैं। वह ब्रज कं दूध-दही श्रीर माखन से पूर्ण-प्रस्फुटित-यौवना अपनी बाह्य-रूप-राशि पर इतनी मुग्ध रहती है कि उसे अपने अन्तर्जगत् के सौन्दर्य के उपभाग करने, उसकी ग्रोर दृष्टिपात करने का अवकाश ही नहीं मिलता; नि:सन्देह, उसका सौन्दर्य अपूर्व है, भाषातीत है; --यह उस युग का नन्दन-कानन है ! जहाँ सौन्दर्य की अप्सरा अपनी ही छवि की प्रभा में खच्छन्दतापूर्वक विहार करती है; अब हम उस युग का कैलास देखेंगे जहाँ सुन्दरता मूर्तिमती तपस्या बनी हुई, कामना की अग्नि-परीचा में उत्तीर्ण हो. प्रेम की लोकोज्ज्वलकारिणी स्निग्य-चिन्द्रका में, संयम की स्थिर दीप-शिखा-सी, शुद्ध एवं निष्क-. लुष सुशोभित है। वह उस युग का शत शत ध्वनिपृर्ण-कल्लोलों में विलोड़ित बाह्य-स्वरूप है, यह उसका गम्मीर, किर्मू अन्तस्तल !

जिस प्रकार उस युग के स्वर्ण-गर्भ से भौतिक सुख-शान्ति के स्थापक प्रसूत हुए, उसी प्रकार मानसिक सुख-शान्ति के शासक भी; जो प्रातःस्मरणीय पुरुष इतिहास के पृष्ठों पर रामानुज, रामा-नन्द, कबीर, महाप्रभु वल्लभाचार्य, नानक इत्यादि नामों से स्वर्णा- क्कित हैं; इतिहास के ही नहीं, देश के हृत्पृष्ठ पर उनकी अच्चय अष्ट-छाप, उसकी सभ्यता के वच्च पर उनका श्रीवत्स-चिह्न अमिट

श्रीर श्रमर है। इन्हीं युग-प्रवर्तकों के गम्भीर-श्रम्तस्तल से ईश्वरीय-श्रमुराग के श्रमन्त-उद्गार उमड़ कर, देश के श्राकाश में घन।कार छागये। ब्राह्मणों के शुष्क-दर्शन-तत्त्वों की ऊष्मा से नीरस, निष्क्रिय-वायु-मण्डल भक्ति के विशाल श्यामधन से सरस तथा सजल होगया; राम-कृष्ण के प्रेम की श्रखण्ड रस-धाराश्रों ने, सौ सौ बैद्यारों में बरस, भारत का हृदय प्रावित तथा उर्वर कर दिया। एक श्रीर सूर-सागर भर गया, दूसरी श्रीर तुलसीमानस!

सीही के उस अन्तर्नयन सूर का सूर-सागर ? वह अतल, अकूल, अनन्त प्रेमाम्बुधि ?—उसमें अमूल्य-रत्न हैं ! उसकी प्रत्येक-तरङ्ग श्याम की वंशी की भुवन-मोहिनी-तान पर नाचती, थिरकती, भक्तों के भूरि-हत्स्पन्दन से ताल मिलाती, मँमधार में पड़ी सौ पुरानी-नावों को पार लगाती, असीम की ग्रेगर चली गई है! वह भगवद्गिक के आनन्दाधिक्य का जल-प्रलय है, जिसमें समस्त-संसार निमग्न हो जाता है। वह ईश्वरीय-प्रेम की पवित्र भूलभुलैयाँ है, जिसमें एक बार पैठ कर बाहर निकलना कठिन हो जाता है। कुँए में गिरे हुए को जदुपति भले ही बाँह पकड़ कर निकाल सकों, पर जो एक बार "सागर" में डूब जाता है उसे सूर के श्याम भी बाहर नहीं खींच सकते! सूर-सूर की वाणी! भारत के "हिन्हें नों जब-जाइही मरद बदौंगो तोहि!"

श्रीर रामचरित-मानस ? उस "जायो कुल मङ्गन" का "रत्नावली" से ज्योतित मानस ? उस—

"जन्म सिन्धु, पुनि बन्धु विष, दिन मलीन, सकलङ्कः,

उन सन समता पाय किमि, चन्द्र वापुरे। रङ्क "—"तुलसी, शशी" की उज्ज्वल-ज्योत्स्ना से परिपूर्ण मानस ? वह हमारी सनातन-धर्म-प्राण जातीयता का अनश्वर सूच्म-शरीर है। आर्य-सभ्यता का

विशाल-त्रादर्श है, जिसमें उसका सूर्योज्ज्वल-मुख स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। वह तुलसीदास जी के निर्मल-मानस में ग्रनन्त का ग्रचय-प्रतिविम्ब है। उसकी सौ सौ तारक-चुम्बित सरल-तरल-वीचियों के उपर जो भिक्त का ग्रमर सहस्रदल विकसित है, वह मर्यादापुरुषोत्तम की पवित्र-पद-रेग्र से परिपूर्ण है! मानस इतिहास में महाकाव्य, महाकाव्य में इतिहास है। उस युग के ईश्वरीय-त्रमुराग का नचत्रोज्ज्वल ताजमहल है, जिसमें श्रीसीताराम की पुण्य-स्पृति चिरन्तन-सुप्ति में जाग्रत् है।—यं दोनें काव्य-रह्म भारती के ग्रचय-भण्डार के दो सिंहद्वार हैं, जो उस युग के भगवत्रेम की पवित्र-धातु से ढाल दिये गये हैं।

जिन अन्य किवयों की पावन-वाणी से ईश्वरानुराग का अविशिष्ट-रस अनेक सरिता और निर्भरों के रूप में फूट कर ब्रज-भाषा के साहित्य-समुद्र में भर गया, उनमें हम उस साखियों के सम्राट्, उस फूलों की देह के भगत कवीरसाहब, उस लहरतारा के तालाब के गोत्र-कुल-हीन स्वर्ण-पङ्क्षज, उस स्वर्गीय-सङ्गीत के जुलाहे के साथ—जिसने अपने सूच्म ताने-बानं में गगन का "शबद-अनाहत" बुन दिया—एकान्त में अपने गोपाल की मूर्ति से बातें करनेवाली उस मीरा को भी नहीं भूल सकते। वह भक्ति के तपावन की शकुन्तला है, राजपूताने के मरुखल की मन्दािकनी है! उसने वासना के विष को पीकर प्रेमामृत बना दिया; उसने शब्दों में नहीं गाया, अपने प्रेमाधिक्य से भावना को ही वाणी के रूप में धनीभूत कर दिया, अरूप को स्वरूप दे दिया!—ऐसा था अपार उस युग के मधु का भाण्डार, जिसने ब्रजभाषा के छत्ते को लवालब भर दिया; उस अमृत ने उस भाषा को अमर कर दिया, उस भाषा ने उस अमृत को सुलभ!

पर उस अज के वन में भाड़-भाखाड़ करील-ववूर भी वहुत हैं। उसके स्वर में दादुरों का बेसुरा-म्रालाप, उसके कृमिल-पङ्किल गर्भ में जीर्ण ग्रस्थ-पजर, राड़े, सिवार ग्रीर घांघां की भी कमी गहीं। उसके बीचां बीच बहती हुई ग्रमृत-जाह्नवी के चारां ग्रीर जो ग्रुष्क कईममय बालुका-तट है, उसमें विलास की मृग-तृष्णा के पीछ भटके हुए ग्रनेक कवियों के ग्रस्पष्ट-पद-चिह्न, कालानिल के भोंकों से बचे हुए, यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं। उस अज की उर्वशी के दाहने हाथ में ग्रमृत का पात्र, ग्रीर बाँयें में विष से परिपूर्ण कटारा है, जो उस ग्रुग के नैतिक-पतन से भरा छलछला रहा है। ग्रीह, उस पुरानी गृहड़ी में ग्रसंख्य छिद्र, ग्रपार सङ्कीर्णताएँ हैं!

 पाँव संसार के सारे विषपूर्ण काँटों से जर्जिरत कर दियं। गृह-लिच्मियाँ दृतियाँ बन गईं!

शृङ्गार-प्रिय कवियां के लिए शेष रह ही क्या गया? उनकी अपरिमेय कल्पना-शक्ति कामना के हाथें। द्रौपदी के दुकूल की तरह फैलकर "नायिका" के अङ्ग-प्रत्यङ्ग से लिपट गई। बाल्यकाल से बृद्धावस्था पर्यन्त,—जब तक कोई 'चन्द्रवदिन मृग-लांचनी' तरस खाकर, उनसे 'बाबा' न कह दे,—उनकी रस-लांलुप सूच्मतम-दृष्टि केवल नख से शिख तक, दिचणी-ध्रुव से उत्तरी-ध्रुव तक, यात्रा कर सकी! ऐसी विश्व-च्यापी अनुभूति! ऐसी प्रवर-प्रतिमा! एक ही शरीर-यष्टि में समस्त-ब्रह्माण्ड देख लिया! अब इनकी अच्चय कीर्ति-काया की जरामरण का भय? क्या इनकी "नायिका," जिसके वीचण-मात्र से इनकी कल्पना तिलक की डाल की तरह खिल उठती थी, अपने सत्यवान की काल के मुख से न लीटा लायेगी?

इसी विराद्-रूप का दर्शन कर ये पुष्प-धनुष्धर किव रित के महाभारत में विजयी हुए। समस्त देश की वासना के बीभत्स समुद्र को मथ कर इन्होंने कामदेव की नव-जन्म दान दे दिया, वह अब सहज ही भस्म हा सकता है ? इन वीरों ने ऐसा सम्मोह-नास्त्र देश के आकाश में छोड़ा कि सारा संसार कामिनीमय हो गया! 'एक के भीतर बीसः डिब्बेवालं खिलौनं की तरह, एकही के अन्दर सहस्र-नायिकाओं के स्वरूप दिखला दिये। सार देश की, जादू के बल से, कामना के चमकीलं पार से मढ़े हुए कच्चे काँच के दुकड़ों का एक ऐसा विचित्र अजायब-घर, 'सब जग जीतन की' काम का ऐसा 'काय-व्यूह-शीशमहल' बना दिया कि आर्य-नारी की एकनिष्ठ, निश्चल, पवित्र प्रतिमा वासनाओं के असंख्य रङ्ग-बिरङ्गो बिम्बों में

बदल गई,— जिनकी भूलभूलैयाँ में फँस कर, देश के लिए अपनी सरल सुशील सती की पहचानना कठिन होगया!

श्रीर इनकी वियोग-विह्न ने क्या किया ? इनकी श्रीर्व के नेत्रों की ज्वाला-सी श्राह ने ? देश की प्राण-सञ्चारिणी, शिक्त-सञ्जीवनी वायु के। श्रीष्म की प्रचण्ड लू में बदल दिया ! सकल सङ्गावनाश्रों के सुकुमार पौधं जल कर छार हो गयं; शान्ति, सुख, स्वास्थ्य, सदाचार सब भस्म हो गयं; पवित्र प्रेम का चन्दन-पङ्क सूख गया; भारत का मानस भी दरक गया; श्रीर उसकी सती इन कवियों की नुकीली लेखनी से उस गहरी खुदी हुई दरार में समा गई; शिक्त की कमर खो गई, समस्त दुर्वलता का नाम श्रवला पड़ गया!

ऐसी थी इनकी बीभत्स, विकार-प्रस्त विलासपुरी ! श्रीर इनकी भाषालङ्कारिता ? जिसकी रङ्गीन डेारियों में वह कविता का हैंगिंग गार्डन—वह विश्व-वैचित्र्य भूत्लता है, जिसके हत्पट पर वह चित्रित है ?

बहत्तर-प्रनथों के रचियता, 'नम-मण्डल' के समान देव; 'दंखन के छोटे लगे घाव करें गम्भीर' तीर छोड़नेवाले कुसुमायुध विहारी, जिन्हें 'तरुनाई आई सुखद बिस मथुरा सुसराल'; रामचिन्द्रका के इक्कोस पाठ कर मुक्त होनेवाले, किठन-काव्य के प्रेत, पिङ्गलाचार्य, भाषा के मिल्टन, उडगन-केशवदासजी, तथा जहाँ तहाँ प्रकाश करनेवाले मितराम, पद्माकर, बेनी, रसखान आदि—जितने नाम आप जानते हों, श्रीर इन साहित्य के मालियों में से जिनकी विलास-बाटिका में भी आप प्रवेश करें, सबमें अधिकतर वहीं कदली के स्तम्भ, कमल-नाल, दाड़िम के बीज, शुक्त, पिक, खञ्जन, शङ्क, पद्म, सर्प, सिंह, मृग, चन्द्र; चार आँखें होना, कटाच करना, श्राह छाड़ना, रोमाश्चित होना, दूत भेजना, कराहना, मूर्छित होना, खप्र देखना, ग्रमिसार करना;—बस इसके सिवा ग्रीर कुछ नहीं ! सबकी बाँबड़ियों में कुत्सित-प्रेम का फुहारा शत शत रस-धारों में फूट रहा है; सीढ़ियों पर एक ग्रप्सरा जल भरती या स्नान करती है, कभी एक सङ्ग रपट पड़ती, कभी नीर भरी गगरी ढरका देती है! बीधियों में पराई पीर न जाननेवाली स्वच्छन्द दूती विचर रही है, जिसका 'धूतपन' वापी नहाने का बहाना करने पर भी स्वेद की ग्रधिकाई तथा पीक-लीक की ललाई के कारण प्रकट होही जाता है; कुओं से उद्दाम-यौवन की दुर्गन्ध ग्रा रही है, जिनके सवन-पत्रों के भरोखों से 'दीरघ-हग' प्रीतम की बाट में देख लगा रहे हैं।

भाव श्रीर भाषा का ऐसा शुक-प्रयंग, राग श्रीर छन्दों की ऐसी एक-स्वर रिमिक्सम, उपमा तथा उत्प्रेचाश्रों की ऐसी दादुरावृत्ति, अनुप्रास एवं तुकों की ऐसी अश्रान्त उपल-वृष्टि क्या संसार के श्रीर किसी साहित्य में मिल सकती है ? चन की घहर, भेकी की भहर, किसी की भहर, विजली की बहर, मोर की कहर, समस्त सङ्गीत तुक को एक ही नहर में वहा दिया। श्रीर वेचारे श्रीपकायन की बेटी उपमा को तो बाँध ही दिया!—शाँख की उपमा ? खजन, मृग, कज, मीन इत्यादि; होंठों की? किसलय, प्रवाल, लाल, लाख इत्यादि; श्रीर इन धुरन्धर साहित्याचार्यों की? शुक, दादुर, प्रामोफोन इत्यादि। वज-भाषा के उन्नत-भाल में इन कविवरों की लालसा के साँप, इनकी उपमाशों के शाप-श्रष्ट नहुष, उसके कोमल-वच में इनके श्रत्याचार के नख-चत, उसके सुकुमार श्रङ्गों में इनकी वासना का, विरहाग्रि का श्रसह्य-ताप सदा के लिए बना ही रहेगा! उसकी उदार-छाती पर इन्होंने पहाड़ रख दिया एसा किमाकार-रूप उस

युग के ब्रादर्श ने प्रहण किया कि यदि काल ही ब्रागस्य की तरह उसका शिखर क्ष्-डुण्डित न कर देता तो उस युग की उच्छूह्वलता के विन्ध्य ने, मेरु का स्वरूप धारण करने की चेष्टा में, हमार 'सूर', 'शिश' की प्रभा की भी पास ब्राने से रोक लिया होता !

इस तीन फुट के नख-शिख के संसार से बाहर ये किव-पुड़्गव नहां जा सके। हास्य, अद्भुत, भयानक आदि रसों के तो लेखनी को,—नायिका के अड़ों को चाटते चाटते रूप की मिठास से वँध रहे मुँह को खोलने, खखारने के लिए—कभी कभी कुल्ले मात्र करा दिये हैं। और बोर तथा रौंद्र-रस की किवता लिखने के समय तो त्रज-भाषा की लेखनी भय के मारे जैसे हकलाने लगती हैं। दा एक भूषणादि रसावतारों को, जिन्हें मूळां पर हाथ फिरवा देने का दावा रहा है, जिन्होंने एक लाख रुपए के नोन की तीवता शायद अपनी किवता ही में भर दा, और जिनका हृदय "सस्सस्पन धुन, जज्जकि जन, डड्डुहिर हिय, धढ़द्धड़कत" इत्यादि अनुप्रासों के कम्प-ज्वर की उच्छुह्लल-बड़बड़ाहट को सुन कर 'धद्धद्धड़कने' लगा, अपनी वीर-गर्भा किवता के कबच में इधर-उधर से कड़ी कड़ियाँ छान बोन कर लगानी पड़ीं।

यह है केवल दिग्दर्शन-मात्र, नयन-चित्र मात्र गर यह अस्वाभा-विक नहीं कि उस तीन चार शताब्दियों के आंर छोर व्यापी विशाल-युग का संचित्र सिंहाबलोकन-मात्र करने में सुभूसे उसके स्वर्ण-सिंहासनासीन भारती के पुत्र-रत्नों के अमर-सम्मान की यथेष्ट रचा न हो सकी हो। पर मेरा उद्देश्य, केवल, बज-भाषा के अलङ्कृत-काल के अन्तर्देश में अन्तर्हित उस काव्या-दर्श के बहुत-चुम्बक की ओर इङ्गित भर कर देने का रहा है, जिसकी श्रीर श्रांकर्षित होकर उस युग की श्रिष्ठकांश शक्ति तथा चेष्टाएँ काव्य की धाराश्रों के रूप में प्रवाहित हुई हैं। यह लिखने की श्रावश्यकता नहीं कि उस युग की वाशी में जो कुछ सुन्दर, सत्य तथा शाश्वत है उसका जीशींद्वार कर, उस पर प्रकाश डाल, तथा उसे हिन्दी-प्रेमियों के लिए सुलम तथा सुगम बना, हमें उसका घर घर प्रचार करना चाहिए। जो ज्ञान-वृद्ध, वयावृद्ध काव्यममिज्ञ उस श्रीर भुके हैं उनके ऋण से हिन्दी कभी उन्मुक्त नहीं हो सकेगी।

+ + + × + +

त्रज-भाषा की उपत्यका में, उसकी स्निग्ध अञ्चल-छाया में, सौन्दर्य का काश्मीर भले ही वसाया जा सके, जहाँ चाँदनी के करने राशि राशि माती विखराते हों, विहरा-कुल का कलरव यावापृथ्वी को स्वर के तारों से गूँब दता हो, सहम्प-रङ्गों की पुष्प-शय्या पर कल्पना का इन्द्र-धनुष अर्ध-प्रसुप्त पड़ा हो, जहाँ सौन्दर्य की वासन्ती नन्दन-वन का स्वप्न देखती हो,—पर उसका वचःस्थल इतना विशाल नहीं कि उसमें वर्षी तथा पश्चिमी गोलार्ध; जल-स्थल, अनिल-आकाश, ज्याति-अन्धकार, वन-पर्वत, नदी-धाटी, नहर-खाड़ी, द्वोप-उपनिवेश; उत्तरी श्रुव से दिच्छी श्रुव तक का प्राकृतिक सौन्दर्य, अष्ण-शीत-प्रधान देशों के वनस्पति-चृच्च, पुष्प-पौधे, पशु-पचो; विविध-प्रदेशों का जल-वायु, आचार-व्यवहार,—जिसके शब्दों में वात-उत्पात, बिह्न बाढ़, उत्का-मूकम्प सब कुछ समा सके, बाँधा जा सके; जिसके पृष्ठों पर मानव-जाति की सभ्यता का उत्थान-पतन, वृद्धि-विनाश, आवर्तन-विवर्तन, ज्तन-पुरातन सब कुछ चित्रित हो सके; जिसकी अलमारियों में दर्शन-विद्यान, इतिहास-मूगोल,

राजनीति-समाजनीति, कला-कौशल, कथा-कहानी, काव्य-नाटक सब क्रळ सजाया जा सके।

हमें भाषा नहीं, राष्ट्र-भाषा की आवश्यकता हैं; पुस्तकों की नहीं, मनुष्यों की भाषा; जिसमें हम हँसते-रोते, खेलते-कूदते, लड़ते, गले मिलते, साँस लेते और रहते हैंं; जो हमारे देश की मानसिक दशा का मुख दिखलाने के लिए आदर्श हो सके; जो कालानिल के ऊँच-नीच, ऋजु-कुष्चित, कोमल-कठोर घात-प्रति-घातों की ताल पर विशाल समुद्र की तरह शत शत स्पष्ट खरूपों में तरिङ्गत-कल्लोलित हो, आलोड़ित-विलोड़ित हो, हँसती-गरजती, चढ़ती-गिरती, सङ्कुचित-प्रसारित होती, हमारे हर्ष-रदन, विजय-पराभव, चीत्कार-किलकार, सन्धि सङ्ग्राम को प्रतिध्वनित कर सके, उसमें खर भर सके।

प्यह अत्यन्त हास्यजनक तथा लज्जास्पद हेत्वाभास है कि हम सोचें एक स्वर में, प्रकट करें उसे दूसरे में; हमारे मन की वाणी मुँह की वाणी न हो; हमारे गद्य का कोष भिन्न, पद्य का भिन्न हो; हमारी आत्मा के सा रे ग म पृथक् हों, वाद्ययन्त्र के पृथक्; हमारी भाव-तन्त्रो तथा शब्द-तन्त्री के स्वरों में मेल न हों भूर्यन्य "ष" की तरह हमारे साहित्य का हृदय, देश की आत्मा, एक कृत्रिम दीवार देकर दो भागों में बाँट दो जाय ! (हम इस ब्रज की जीर्ण-शीर्ण-छिद्रों से भरी, पुरानी छींट की चोली को नहीं चाहते; इसकी सङ्कोर्ण कारा में बन्दी हो हमारी आत्मा वायु की न्यूनता के कारण सिसक उठती है, हमारे शरीर का विकास रुक जाता है । इमें यह पुराने फ़ैरान की मिस्सी पसन्द नहीं, जिससे हमारी हँसी की स्वाभाविक-उज्ज्वलता रूग जाती, फ़ीकी और मिलन पड़ जाती है। यह बिलकुल आउट-आव्हेट हो गई! यह नक़ाव

पहना हुआ हास्यप्रद-चेहरों का नाच हमारी सभ्यता के प्रतिकृत है। हमारे विचार श्रपने ही समय के चरखे में कते-बुने. श्रपनी ही इच्छा के रङ्ग में गॅंगे वस्त्र चाहते हैं. चाहे वे मोटे श्रीर खुरदुर ही क्यों न हों. इसी में हमारे वाणिज्य-व्यवसाय कला-कौशल की कुशल-चिम है, कल्याण है। हमारे युग की रम्भा अपने नवीन नृपुर-नृत्य के जो मधुर-मुखरित अविरत पद-चिह्न हमारं देश के वचः स्थल पर छोड़ रही है, उन्हें ग्रपने ही हत्स्पन्दन में प्रति-ध्वनित करने के बदले, हम व्रज के मधुमल के कृत्रिम साँचे में ब्रिङ्कत करना नहीं चाहते। हमें देश-काल की उपेचा करनेवाले. अपने राष्ट् के भाग्य-विधाता के विरुद्ध खड़े होकर भाड़-भङ्खाड़मय नवीन कुरूप-सृष्टि करनेवाले इन अज-भाषा के महर्षि विश्वामित्रों से सहानुभूति नहीं; इनकी प्राचीन व्रजभाषा की काशी, हमारे संसार से बाहर, इन्हीं की ग्रहंमन्यता के त्रिशृल पर ग्रटकी रहे, वह हमारा तीर्थ नहीं हो सकती; उसकी अन्धी-गलियों में आधुनिक सभ्यता का विशद-यान नहीं जा सकता: काल की त्रिवेशी में -- जहाँ वर्तमान की उज्ज्वल-जाह्नवी तथा भविष्य की ग्रस्पष्ट नीली यमुना का विशाल सङ्गम है-भूत की सरस्वती का मिल कर लुप्त हो जाना ही स्वाभाविक है।

खड़ी-बोली में चाहे ब्रज-भाषा की श्रेष्टतम-इमारतें के होड़-जोड़ की अभी कोई इमारत भले ही न हो, उसके मन्दिरों में वैसी बेल-बूटेदार मीनाकारी तथा पश्चीकारी, उसकी गुहाओं में अजन्ता का-सा अद्भुत-अध्यवसाय, चमत्कार, विविध-वर्णों की मैत्री, तथा अपूर्व हस्त-कोशल; उसकी छोटी मोटी, इस पत्थर के काल की मूर्तियों में वह सूद्मता, सजधज, निपुणता अथवा परिपूर्णता न मिलो; उसमें अभी मानस के-से पवित्र घाटों का अभाव हो,—पर

उसके राजपर्थों में जो विस्तार श्रीर व्यापकता, भिन्न भिन्न स्थानी को स्राने जानेवाले यात्रियों के लिए जो रथ तथा यानों के सुप्रवन्ध की स्रोर चेष्टा; उसकी हाट-बाट विपिण्यां में जो वस्तु-वैचिच्य, वर्ण-वैचित्र्य, विषय तथा विन्यास-वैचित्र्य का ऋ।याजन है, देश-प्रदेशों के उपभाग्य पदार्थी के विनिमय तथा क्रय-विक्य की सुलभ करने का जो प्रयत्न किया जा रहा है; उसके पार्की में जो नवीनता, श्राधु-निकता, विपुलता, पुष्पों की भिन्न भिन्न ढाँचों में खिली वर्तुलाकार, त्रायताकार, मीनाकार, वर्गाकार रङ्ग-बिरङ्गी क्यारियाँ; सामयिक-मचि की कैंची से कटी-हुँटी जा विविध-स्वरूपों की भाड़ियाँ, गुरुम, वृत्तावितयाँ; नव नव त्र्याकार-प्रकारों में विकसित तथा सिन्चित कुञ्ज, लता-भवन श्रींर वेलि वितान श्रभी हैं, वे श्रसन्तीप-प्रद नहीं; उसमें नयं हाथों का प्रयत्न, जीवित सामां का स्पन्दन, आधुनिक-इच्छात्रों के अङ्कर, वर्तभान के पद-चिह्न, भूत की चेतःवनी, भविष्य की ग्राशा, त्राथ च नवीन-युग की नवीन-सृष्टि का समावेश है। उसमें नयं कटाच, नयं रोमाध्व, नयं स्वप्न, नया हास, नया रुदन, नया हत्कम्पन, नवीन-वसम्त, नवीन-कोिकलाओं का गान है!

इन बीस-पचीस बरसों के छोटे-से वित्तं में खड़ी बोली की किविता के मूल देश के हृदय में किवित गहरे चले गयं; उसकी शाखा-प्रशाखाएँ चारों श्रोर फैल कर हमारी विड्निशें से धीरे धीरे किस तरह भीतर भाँकने लगीं; किस तरह वायु के भोंकों के साथ उसके राशि राशि पुष्पों की श्रश्रेश्कुट-सौरभ हमारे कमरों में समाने, साँसों के साथ हृदय में प्रवेश करने लगों, उसकी सघन-हरीतिमा के नीड़ों में छिपे किवित पचीं, वाल-कोकिलाएँ, तम्या-प्राहे, तथा प्रौड़-शुक, सहस्र स्वरों में चहचहाने तथा सुधावर्पण

करने लगे, उसके पत्र हिल हिल कर किस तरह हमारी श्रोर सङ्केत करने लगे, उनकी श्रस्फुट-मर्भर में हमें श्रपने विश्वव्यापो उत्थान-पतन, देश-व्यापी श्राशा-निराशा, घट घट व्यापी हर्ष-विषाद की, वर्तमान के मनीवेगों, भविष्य की प्रवृत्तियों की कैसी सहज प्रतिष्विन मिलने लगी है, यह दिवस की ज्योति से भी स्पष्ट हैं; इसके लिए दर्पण की श्रावश्यकता नहीं।

खड़ी बोली त्रागं की सुवर्णाशा है, उसकी बाल-कला में भावी की लोकां ज्वल-पूर्णिमा छिपी है विह हमार भविष्याकाश की स्वर्गङ्गा है, जिस्क्रें भ्रस्पष्ट ज्योति-पुक्त में, न जाने, कितने जाज्वल्य-( मान सूर्य-शर्द्धा, असंख्य प्रह-उपप्रह, अमन्द नत्तत्र तथा अनिस्य लावण्य-ल्येक अन्तर्हित है । वह समस्त भारत की हत्कम्पन है. देश की शिरोपशिराओं में नव-जीवन-सञ्चारिशी सञ्जीवनी हैं: वह हर्मारं भगीरथ-प्रयत्नों सं ऋर्जित, भारत के भाग्य-विधाता की वरदर्शन-स्वरूप, विश्व-कवि के हत्कमण्डल से नि:सुत ग्रमृत-स्वरों की जार्द्भवी है, जिसने सुप्त-देश के कर्ण-कुहर में प्रवेश कर उसे जगा वे देया: जिसकी (विशाल-धारा में हमार राष्ट्र का विशद-स्वर्ण-यान, आर्य-जाति के गौरव का अभ्रभेदी मस्तूल ऊँचा कियं, धर्भ श्रीर ज्ञान की निर्मल-पालों की फहराता हुआ, अपनी सूर्योज्ज्वल त्राध्यात्मिकता. चन्द्रिकोञ्ज्वल कला-कौशल. तथा नीति-विज्ञान की विपुल रतन-राशियों सं सुसिष्जित, बाधा-बन्धनों की तरङ्गों की काटता, दिव्य-विहङ्गम की तरह चिप्र-वेग से उड़ता हुआ, संसार के विशाल सागर-सङ्ग की ग्रांर ग्रथसर हा रहा है) उसके चारों ब्रोर शीब्रही हमारे धर्म के पुण्य-तीर्थ तथा पवि-अ। श्रम स्थापित हों, हमारी सभ्यता के नवीन नगर तथा पुर केन्द्रित हों !

(ख)

माषा संसार का नादमय-चित्र है, ध्वनिमय-स्वरूप है। यह विश्व के हत्तन्त्री की भङ्कार है, जिसके स्वर में वह अभिव्यक्ति पाता। विश्व की सभ्यता के विकास तथा हास के साथ वाणी का भी युगपद विकास तथा हास होता। भिन्न भिन्न भाषाओं की विशेषताएँ, भिन्न भिन्न जातियों तथा देशों की सभ्यता की विशेषताएँ हैं। संस्कृत की देव-वीणा में जो आध्यात्मिक-सङ्गीत की परिपूर्णता है वह संसार की अन्य शब्द-तिन्त्रयों में नहीं: श्रीर पाश्चात्य-साहित्य के विशद यन्त्रालय में जो विज्ञान के कलपुज़ों की विचित्रता, बारीकी तथा सजधज है, वह इसारे भारती-भवन में नहीं।

प्रत्येक युग की विशेषता भी संसार की वाणी पर अपनी छाप छोड़ जाती है। एक नित्य सत्य है, एक अनित्य; अनित्य-सत्य के चिणक पद-चिद्व संसार की सभ्यता के राज-पर्थ पर बदलते जाते; पुराने मिटते, नवीन उनके स्थान पर स्थापित होते रहते। नित्य-सत्य उसके शिला-जेखों में गहरी अड्डित ही जाता है, उसे कालानिल के भोंके नहीं मिटा सकते। प्रत्येक युग इस अखण्डनीय सत्य के अपरिमंय-वृत्त का एक छोटा-सा खण्ड-मात्र, इस अनन्त-सिन्धु की एक स्वस्प तरङ्ग-मात्र है, जिसका अपना विशेष-स्वरूप, विशेष आकार-प्रकार, विशेष विस्तार एवं विशेष उँचाई होती; जो अपने सद्य-स्वर में सनातन-सत्य के एक विशेष-अंश को वाणी देता है। वही नाद उस युग के वायु-मण्डल में गूँज उठता, उसकी हत्तन्त्री से नवीन छन्दों, तालों में, नवीन रागें, स्वरों में प्रतिध्वनित हो उठता; नवीन-युग अपने लिए

नवीन वाणी, नवीन जीवन, नवीन रहस्य, नवीन स्पन्दन-कम्पन, तथा नवीन साहित्य ले झाता, और पुराना जीर्ण-पतम्मड़ इस नव-जात वसन्त के लिए बीज तथा खाद-स्वरूप वन जाता है। नृतन-युग संसार की शब्द-तन्त्री में नृतन-ठाठ जमादेता, उसका विन्यास बदल जाता; नवीन युग की नवीन झाकाङ्चाओं, क्रियाओं, नवीन इच्छाओं, झाशाओं के झनुसार उसकी वीण से नयं गीत, नयं छन्द, नयं राग, नई रागिनियाँ, नई कल्पनाणें तथा भावनाएं फूटने लगती हैं।

इस प्रकार भाषा का कुछ परिवर्तनशील ग्रंश उसके लिए खाद्य-सामग्री बन, भारती की नाड़ियों में नवीन रक्त का सञ्चार, हृदय में नवीन स्फूर्ति तथा स्पन्दन पैदा कर, उसके शरीर की सुन्दर, शुद्ध, विकसित तथा पृष्ट बनाता रहता है। यह ग्राचिर-ग्रंश हमारे हृद्गत-संस्कारां, विचारों, हमारी प्रवृत्तियों, मनोवेगों, हमारी इन्द्रियों तथा दैनिक किया-कम्पनें से ऐसा एकाकार हो जाता, इतनी ग्राधिक-प्रोति तथा घनिष्ठता स्थापित कर लेता है कि वास्तव में जो श्रातिविश्वास-मात्र है उससे हम ग्रापने को पृथक नहीं कर सकते, वह हमारा जीवन ही बन जाता, हमारे प्राणों का स्पन्दन उसी की लय में ध्वनित होने लगत, दोनें ग्राभिन्न तथा ग्राभेद्य हो जाते हैं।

हिन्दी के जिन पूज्य वयोशृद्ध-ग्राचार्यों को ब्रजभाषा ही में काव्योचित माधुर्य मिलता है, जो खड़ो बोली को काव्य की भाषा का स्थान देने में भी सशिङ्कित रहते हैं, उसका गुरूय-कारण उनके यही हृद्गत-संस्कार हैं, जिनसे उनकी रुचि का रक्त बन चुका, जो उनके भाव-ग्रनुभावों की स्थूल-सूर्म नाड़ियों में प्रवाहित होकर, उनके ग्रादर्श को ग्रपने रङ्ग में रँग चुके, ग्रपने स्वर में गढ़ चुके

हैं। ८ मुं में तो उस तीन-चार सौ बरसों की बृद्धा के शब्द बिलकुल रक्त-माँस-हीन लगते हैं; जैसे भारती की वीणा की भाङ्कारें बीमार पड़ गई हों, उसके उपवन के लहलहं फूल मुरभा गयं हों; जैसे साहित्याकाश का 'तरिण', प्रहण लग जाने से, निष्प्रभ 'तरिन' बन गया हो; भाषा के "प्राण" चिरकाल से चय-रोग से पीड़ित तथा नि:शक्त होकर अब 'प्रान' कहे जाने योग्य रह गये हों (पत्यर' जैसे ज्वालामुखी ,के उदर में दग्ध हो जाने से अपने अप्रोजपूर्ण कीनों को खोकर, गल, घिसकर 'पाहन' बन गयं हों। एवड़ी बोली का 'स्थान' मुफ्ते साफ़, सुथरा, निवास के उपयुक्त जान पड़ता है; ग्रीर 'यान' जैसे बहुत दिनों से लिपा पुता न हो, श्री-होन बिछाली बिछा हुन्रा, ढोरों के रहने योग्य; वैसे ही व्रज-भाषा की क्रियाएँ भी—'कहन' 'लहत' 'हरहु' 'भरहु'—ऐसी लगती हैं, जैसे शीत या किसी अन्य कारण से मुँह की पेशियाँ ठिठुर गई हों, अच्छी तरह खुलती न हों, श्रत: स्पष्ट उचारण करते न बनता हो; पर यह सब खड़ी बोली के शब्दों की सुनने, पढ़ने, उनके स्वर में सीचने त्रादि का अभ्यास पड़ जाने से 🗸

े भाषा का, श्रीर मुख्यत: कविता की भाषा का, प्राण राग है।
राग ही के पङ्कों की श्रवाध उन्मुक्त उड़ान में लयमान होकर
कविता सान्त का श्रनन्त से मिलाती है। राग ध्वनि-लोक निवासी
शब्दों के हदय में परस्पर स्नेह तथा ममता का सम्बन्ध स्थापित
करता है। संसार के पृथक पृथक पदार्थ पृथक पृथक ध्वनियों के
चित्र मात्र हैं। समस्त-ब्रह्माण्ड के रोश्रों में व्याप्त यही राग, उसकी
शिरोपशिराश्रों में प्रधावित हो, श्रनंकता में एकता का सञ्चार
करता, यही विश्व वीणा के श्रगणित-तारों से जीवन की श्रॅगु-

एक की कोमल-कर्कश घात-प्रतिघातों, लघु-गुरु सुम्पर्कों, कॅच 'श्रू प्रहारों से अनन्त भङ्कारों, असंख्य स्वरों में फूटकर हमारे हंभों श्रोर आनन्दाकाश के स्वरूप में व्याप्त हो जाता; अहो सहै। र.के मानस-समुद्र में अनेकानेक इच्छाओं-आकाङ्चाओं कीनाओं-कल्पनाओं की तरङ्गों में प्रतिफलित हो, सौन्दर्य धिती सौ स्वरूपों में अभिव्यक्ति पाता है। प्रेम के अच्चय मधु में सने, र जिन के बीज-रूप पराग से परिपूर्ण संसार के मानस-शतदल के नगरों श्रीर यह चिर-असुप्त स्वर्ण-भृङ्ग एक अनन्त-गुजार में मँड-राता रहता है।

राग का अर्थ आकर्षण है; यह वह शक्ति है जिसके विद्युत्सर्थ से खिंच कर हम शब्दों की आत्मा तक पहुँचते, हमारा हृदय उनके हृदय में प्रवेश कर एक भाव हो जाता है। प्रत्यंक शब्द एक सङ्केत-मात्र, इस विश्व-ब्यापी सङ्गीत की अरफुट भङ्कार-मात्र है। जिस प्रकार समग्र पदार्थ एक दूसरे पर अवलम्बित हैं, ऋणानुबन्ध हैं, उसी प्रकार शब्द भी: ये सब एक ही विराट् परिवार के प्राणी हैं। इनका आपस का सम्बन्ध, सहानुभूति, अनुराग-विराग जान लेना; कहाँ कब एक की साड़ी का छोर उड़कर दूसरे का हृदय रोमाचित कर देता; कैसे एक की ईर्षा अथवा कोध दूसरे का विनाश करता, कैसे फिर दूसरा बदला लेता; केसे ये गले लगते, बिछुड़ते; केसे जन्मोत्सव मनाते तथा एक दृसरे को मृत्यु से शोकाकुल होते,—इनकी पारस्परिक प्रीति-मैत्री, शत्रुता तथा वैमनस्य का पता लगा लेना क्या आसान है? प्रत्यंक शब्द एक एक कविता है, लच्च और मल-द्वीप की तरह कविता भी अपने बनानवाले शब्दों की कविता की खा खाकर बनती है।

जिस प्रकार शब्द एक ऋोर व्याकरण के कठिन नियमों सं

बद्ध होते, उसी प्रकार दूसरी ऋोर राग के ऋाद्मिश्चर शब्द की तरह स्वतन्त्र भी होते हैं। जहाँ राग की उन्मुद्ध $_{\widehat{\mathbf{A}}}$ ा की तथा व्याकरण की नियम-वश्यता में साम अस्य रहता निर्म फूलाँ कोमल-मा तथा कठोर-पिता के घर में लालित-पालित सन्दर्भ लगो तरह, शब्दों का भरण-पोपण श्रङ्ग-विन्यास तथा मनी प्रावण" स्वा नाविक और यथेष्ट रीति से होता है। कौन जानता है, इसव कहाँ और किस नदी के किनारे, न जाने कौन, एक दिन साँभावीं सुबह के समय वायु-सेवन कर रहा था, शायद बरसात छू,। गई थी, शरद की निर्मलता कलरव की लहरों में उल्लुसित हो), न जाने, किप ग्रोर वह रही थी! ग्रचानक, एक ग्रप्सरा जल से बाहर निकल, मुँह से रेशमी घूँघट हटा, अपने सुनहले कपहले-पङ्क फैला, चर्णभर चञ्चल-लहरों की ताल पर मधुर-नृत्य कर, अन्तर्धान हांगई ! जैसे उस परिस्कुट यौवना सरिता ने त्रपने मीन-लोचन सं कटा चपात् किया हो ! तब मीन ऋाँखों का उपमान भी न बना होगा; न जाने, हर्ष तथा विस्मयातिरेक से उस ग्रज्ञात-कवि के हृदय से क्या कुछ निकल पड़ा---"मत्स्य !" उस कवि का समस्त-त्रानन्द, त्राश्चर्य, भय, प्रेम, रोमा च तथा सौन्दर्शानुभूति जैसे सहसा "मत्स्य" शब्द के रूप में प्रतिध्वनित तथा सङ्गृहीत हो साकार बन गई। अब भी यह शब्द उसी चटुल मछली की तरह पानी में छप् छप् शब्द करता हुआ, एक बार चिप्रगति से उछलकर फिर अपनी ही च चलता में जैसे डूव जाता है। शकुन्तला-नाटक के, 'पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयात् भूयमा पूर्व-कायम् '' मृग की तरह इस शब्द का पूर्वार्ध भी जैसे अपने पश्चार्ध में प्रवेश करना चाहता है।

भिन्न भिन्न पर्यायवाची शब्द, प्रायः, सङ्गीत-भेद के कारण,

्क ही पदार्थ के भिन्न भिन्न स्वरूपों को प्रकट करते हैं। जैसे, ंभ्रु' से कोध की बकता, 'भृकुटि' से कटाच की चञ्चलता, 'भों हों' से स्वाभाविक प्रसन्नता, ऋजुता का हृदय में अनुभव होता है। ऐसे ही 'हिलोर' में उठान, 'लहर' में सलिल के वचःस्थल की कीमल-कम्पन, 'तरङ्ग' में लहरों के समूह का एक दूसरे की धकलन , उठकर गिर पड़ना, 'बढ़ां बढ़ां' कहने का शब्द मिलता है; ''वीचि'' में जैसे किरगों में चमकती, हवा के पलने में हौले हौले भूलती हुई हँसमुख लहरियां का, 'ऊर्म्मि' से मधुर मुखरित हिलारों का. हिल्लोल-कल्लोल से ऊँची ऊँची बाँहें उठाती हुई उत्पात-पूर्ण तरङ्गों का त्र्याभास मिलता है। ''पङ्ख'' शब्द में केवल फड़क ही मिलती है, उड़ान के लिए भारी लगता है; जैसे किसी ने पत्ती के पंखों में शीशे का टुकड़ा बाँध दिया हो, वह छटपटा कर बार वार नीचे गिर पड़ता हो: ऋँमेज़ी का 'wing' जैसे उड़ान का जीता-जागता चित्र है। उसी तरह 'touch 'में जो छूने की कोमलता है, वह "स्पर्श" में नहीं मिलती। "स्पर्श", जैसे प्रेमिका के ब्रङ्गों का ब्रचानक स्पर्श पाकर हृदय में जो रोमाञ्च हो उठता है, उसका चित्र है; व्रजभाषा के 'परस' में छूने की कोमलता त्र्यधिक विद्यमान है; 'joy' से जिस प्रकार मुँह अर जाता है. 'हर्ष' से उसी प्रकार ग्रानन्द का विद्युत्-स्फूरण प्रकट होता है। ऋँभेज़ी के 'air' में एक प्रकार की transparency मिलती है, माना इसके द्वारा दूसरी श्रीर की वस्तु दिखाई पड़ती हो; 'श्रनिल' से एक प्रकार की कोमल-शीतलता का अनुभव होता है, जैसे खस की टट्टी से छन कर ग्रारही हो; 'वायु' में निर्मल्ता तो है ही, लचीलाएन भी है, यह शब्द रबर के फ़ीते की तरह खिंच कर फि श्रपने ही स्थानं पर श्रा जाता है, 'प्रभञ्जन 'र

तरह शब्द करता, बालू के कण श्रीर पत्तों की उड़ाता हुआ वहता है; 'श्रमन' की सनसनाहट छिप नहीं सकतीं; 'पवन'शब्द सुभी ऐसा लगता है जैसे हवा रुक गई हो, 'प'श्रीर 'न' की दीवारों से घिर-सा जाता है; 'समीर 'लहराता हुआ वहता है।

🕽 कविता के लिए चित्र-भाषा की आवश्यकता पड़ती है, उसके शब्द सस्वर होने चाहिए जो बांलते हों: सेव की तरह जिनके रस की मधुर-लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर फलक पड़े; जो अपने भाव की अपनी ही ध्वनि में आँखों के सामने चित्रित कर सकें, जो फङ्कार में चित्र, चित्र में फङ्कार हों; जिनका भाव-सङ्गीत विद्युद्धारा की तरह रोम राम में प्रवाहित हो सके; जिनका सौरभ सूँघते ही साँसों-द्वारा अन्दर पैठ कर हदयाकाश में समा जाय: जिनका रस मदिरा की फंन-राशि की तरह अपनं प्याले से बाहर छलक उसके चारों स्रोर मीतियां की भालर की तरह भूलने लगे. अपने छत्ते में न समा कर मधु की तरह टपकन ृलगे; अर्धनिशीथ की तारावली की तरह जिनकी दीपावली अपनी मौन-जडता के अन्धकार की भेद कर अपने ही भावों की ज्योति में दमक उठे; जिनका प्रत्येक चरण प्रियङ्गु की डाल की तरह अपने ही सौन्दर्भ के स्पर्श से रोमाश्वित रहे; जापान की द्वीप-मालिका की तरह जिनकी छोटी छोटी पंक्तियाँ अपने अन्तस्तल में सुलगी ज्वालामुखी को न दबा सकने के कारण अनन्त श्वासी-च्छवासों के भूकम्प में काँपती रहें!

भाव और भाषा का सामञ्जस्य, उनका स्वरेक्य ही चित्र-राग है। जैसे भाव ही भाषा में घनीभूत हो गये हों, निर्भारिणी की तरह उनकी गति और रव एक बन गये हों, छुड़ाये न जा सकते हों; किव का हृदय जैसे नींड में सुप्त पत्ती की तरह किसी अज्ञात स्वर्ण रिश्म के स्पर्श से जग कर, एक अनिर्वचनीय-आकुलता से, सहस अपने स्वर की सम्पूर्ण-स्वतन्त्रता में कूक उठा हो, एक रहस्य-पूर्ण सङ्गीत के स्रोत में उमड़ चला हो; अन्तर का उल्लास जैसे अपने फूट पड़ने के स्वभाव से वाध्य हो बीणा के तारों की तरह अपने आप भङ्कारों में नृत्य करने लगा हो; भावनाओं की तर्णता अपने ही आवेश से अधीर हो जैसे शब्दों के चिरालिङ्गन-पार्श में बँध जाने के लिए हृदय के भीतर से अपनी बाँहें बढ़ाने लगी हो; यही भाव और स्वर का मधुर-मिलन, सरस-सिध है। हृदय के कुल में छिपी हुई भावना मानो चिरकाल तक प्रतीचा करने के बाद अपने प्रियतम से मिली हो, और उसके रोएँ रोएँ आनन्दों हे के से भन-भना उठे हों।

जहाँ भाव श्रीर भाषा में मैत्री श्रयवा ऐक्य नहीं रहता, वहाँ स्वरों के पावम में केवल शब्दों के 'बटु-समुदाय' ही दादुरों की तरह इधर-उधर कूदते, फुटुकते तथा साम-ध्विन करते सुनाई देते हैं। त्रज-भाषा के श्रलङ्कृत काल की श्रिधकांश किवता इसका उदा-हरण है। श्रनुप्रासों की ऐसी श्रराजकता तथा श्रलङ्कारों का ऐसा व्यभिचार श्रीर कहीं देखने की नहीं मिलता। स्वस्थ-वाणी में जो एक सौन्दर्य मिलता है उसका कहीं पता ही नहीं! उस 'सूधे पाँव न धरि सकत शामा ही के भार'' वाली त्रज की वासकसज्जा का सुकुमार शरीर श्रलङ्कारों के श्रस्वाभाविक वोफ से ऐसा दबा दिया गया, उसके कोमल-श्रङ्गों में कलम की नांक से श्रसंस्कृत कचि की स्याही का ऐसा गादना भर दिया गया कि उसका प्राकृतिक रूप-रङ्ग कहीं दीख ही नहीं पडता; उस वालिका के श्रास्थ-हीन-श्रङ्ग खींच-खाँच, तोड़-मराड़ कर, प्रोकेस्टीज़ की तरह, किसी प्रकार छन्दों की

चारपाई में बाँध दियं, फिट कर दियं गयं हैं! प्रत्यंक पद्य, Messrs. Whiteaway, Laidlaw and Co. के Catalogue में दी हुई नर-नारियों की तस्वीरों की तरह,—जिनकी सत्ता संसार में श्रीर कहीं नहीं,—एक नयं फ़ैशन के गीन या पेटी-कोट, नई हैट या अण्डर-वियर, नयं विन्यास के श्रलङ्कार-श्राभूषण श्रथवा वस्त्रों के नयं नयं नमूनों का विज्ञापन देने के लिए ही जैसे बनाया गया हो।

त्रलङ्कार कंवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव की ग्रिभिट्यक्ति के विशेष-द्वार हैं; भाषा की पृष्टि के लिए, राग की परिपूर्णता के लिए आवश्यक उपादान हैं; वे वाणी के श्राचार, व्यवहार, रीति, नीति हैं; पृथक स्थितियों के पृथक स्वरूप, भिन्न अवस्थाओं के भिन्न चित्र हैं। जैसे वाणी की भङ्कारें विशेष घटना से टकरा कर फेनाकार हांगई हों, विशेष भावों के भोंके खाकर बाल-लहरियां, तरुण-तरङ्गों में फूट गई हों; कल्पना के विशेष बहाव में पड़ आवर्तों में नृत्य करने लगी हों। वे वाणी के हास, अश्रु, स्वप्न, पुलक, हाव-भाव हैं। जहाँ भाषा की जालों केवल अलङ्कारों के चै।खटे में फिट करने के लिए बुनी जाती है, वहाँ भावों की उदारता शब्दों की अपण-जड़ता में वँधकर सेनापित के दाता और सूम की तरह 'इकसार' हो जाती है।

जिस प्रकार सङ्गीत में सात स्वर तथा उनकी श्रुति-मूर्छनाएँ केवल राग की अभिन्यक्ति के लिए होती हैं, और विशेष स्वरां के योग, उनकें विशेष प्रकार के आरोह-अवरोह से विशेष-राग का स्वरूप प्रकट होता है, उसी प्रकार कविता में भी विशेष अलङ्कारों, लच्चणा-व्यञ्जना आदि विशेष शब्द-शक्तियां तथा विशेष छन्दों के सम्मिश्रण और सामश्वस्य से विशेष-भाव की अभिव्यक्ति करने में सहायता मिलती है। जहाँ उपमा उपमा के लिए, अनुप्रास अनुप्रास के लिए, रलेष, अपह्नुति, गूढ़ोक्ति आदि अपने अपने लिए हो जाते—
जैसे पत्ती का प्रत्येक पङ्च यह इच्छा करे कि मैं भी पत्ती की तरह स्वतन्त्र रूप से उहूँ,—वे अभीष्सित-स्थान में पहुँचने के मार्ग न रह कर स्वयं अभीष्सित-स्थान, अभीष्सित-विषय बन जाते हैं; वहाँ, बाजे के सब स्वरों के एक साथ चिल्ला उठने से राग का स्वरूप अपने ही तत्त्वों के प्रलय में लुप्त हो जाता; काव्य के साम्राज्य में अराजकता पैदा हो जाती, किवता सम्राज्ञी हृदय के सिंहासन से उतार दी जाती, और उपमा, अनुप्रास, यमक, रूपक आदि उसके अमात्य, सचिव, शरीर-रचक तथा राजकमेचारी, शब्दों की छोटी-मोटी सेनाएँ सङ्गृहीत कर, स्वयं शासक बनने की चेष्टा में विद्रोह खड़ा कर देते, और सारा साम्राज्य नष्ट-अष्ट हो जाता है।

० कितता में शब्द तथा अर्थ की अपनी स्वतन्त्र-सत्ता नहीं रहती, वं दोनों भाव की अभिन्यक्ति में डूब आते हैं; तब भिन्न भिन्न आकारों में कटी-छूँटी शब्दों की शिलाओं का अस्तित्व ही नहीं मिलता, राग के लेप से उनकी सिन्धयाँ एकाकार होजाती हैं; उनका अपना रूप भाव के बृहत्स्वरूप में बदल जाता, किसी के कुशल-करों का मायाबी-स्पर्श उनकी निर्जीवता में जीवन फूँक देता, वे अहत्या की तरह शाप-मुक्त हो जग उठते, हम उन्हें पाषाण-खण्डों का समुदाय न कह, ताजमहल कहने लगते, वाक्य न कह, काव्य कहने लगते हैं। जिस प्रकार सङ्गीत में भिन्न भिन्न स्वर राग की लय में ऐसे मिल जाते हैं कि हम उन्हें पृथक नहीं कर सकते, यहाँ तक कि उनके होने न होने की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, हम केवल राग के सिन्धु में डूब जाते हैं, उसी प्रकार कितता में भी शब्दों के भिन्न भिन्न कण एक होकर रस की धारा के स्वरूप में बहने लगते, उनकी लँगडा-

हट में गति त्रा जाती, हम केवल रस की धारा को ही देख पाते हैं, किशों का हमें त्रस्तित्व ही नहीं मिलता।

जिस प्रकार किसी प्राक्ठितक-दृश्य में, उसके रङ्ग-विरङ्ग्ने पुष्पों, लाल-हरे-पीलं, छोटे-बड़े तृण-गुल्म-लताओं, ऊँची-नीची सघन-विरल वृत्ताविलयों, क्राडियों, छाया-ज्योति की रेखाओं, तथा पशु-पित्तयों की प्रचुर ध्विनयों का सौन्दर्य-रहस्य उनके एकान्त-सिम्मश्रण पर ही निर्भर रहता, श्रीर उनमें से किसी एक की अपनी मैत्री अथवा सम्पूर्णता से अलग कर देने पर वह अपना इन्द्रजाल खो बैठता है, उसी प्रकार काव्य के शब्द भी परस्पर अन्योन्याश्रित होने के कारण एक दूसरे के बल से सशक्त रहते; अपनी सङ्कीर्णता की किल्ली तोड़, तितली की तरह भाव तथा राग के रङ्गीन पङ्गों में उड़ने लगते, श्रीर अपनी डाल से पृथक होते ही शिशिर की बूँद की तरह अपना अमूल्य मोती गँवा बैठते हैं।

त्रज भाषा के अलङ्कृत काल में सङ्गीत के आदर्श का जो अधः-पात हुआ, उसका एक मुख्य कारण तत्कालीन कवियों के छन्दों का चुनाव भी है। कविता तथा छन्द के बीच वड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है, कविता हमारे प्राणों का सङ्गीत है, छन्द हत्कम्पन; कविता का खभाव ही छन्द में लयमान होना है। जिस प्रकार नदी के तट अपने बन्धन से धारा की गति को सुरचित रखते,— जिनके बिना वह अपनी ही बन्धन हीनता में अपना प्रवाह खो बैठती है,—उसी प्रकार छन्द भी अपने नियन्त्रण से राग को स्पंदन-कम्पन तथा वेग प्रदान कर, निर्जीव शब्दों के रोड़ों में एक कीमल सजल कलरव भर, उन्हें सजीव बना देते हैं। वाणी की अनियमित साँसें नियन्त्रित हो जातीं, तालयुक्त हो जातीं; उसके स्वर में प्राणायाम, रोंत्रों में स्फूर्ति आजाती, राग की असम्बद्ध-भङ्कारें एक वृत्त में बँध जातीं, उनमें परिपूर्णता आजाती है। छन्द-वद्ध-शब्द, चुम्बक के पार्श्वर्वर्ती लोहचूर्ण की तरह, अपने चारों और एक आकर्षण-चेत्र (magnetic field) तैयार कर लेते, उनमें एक प्रकार का सामञ्जस्य, एक रूप, एक विन्यास आ जाता; उनमें राग की विद्युत-धारा बहनं लगती, उनके स्पर्श में एक प्रभाव तथा शक्ति पैदा हो जाती है।

निवता हमारं परिपूर्ण चर्णों की वाणी है। हमारं जीवन का पूर्ण रूप, हमारं अन्तरतम-प्रदेश का सूच्माकाश ही सङ्गीतमय है; अपनं उत्कृष्ट चर्णों में हमारा जीवन छन्द ही में बहने लगता; उसमें एक प्रकार की सम्पूर्णता, स्वरेक्य तथा संयम आ जाता है। प्रकृति के प्रत्येक कार्य, रात्रि—दिवस की आँख-मिचौनी, षड्ऋतु-परिवर्तन, सूर्य-शिश का जागरण-शयन, प्रह-उपप्रहों का अक्षान्त नर्तन,—सृजन, स्थिति, संहार,—सब एक अनन्त-छन्द, एक अखण्ड-सङ्गात ही में होता है।

भौगोलिक स्थिति, शीत ताप, जल वायु, सभ्यता द्यादि के भेद के कारण संसार की भिन्न भिन्न भाषाओं के उच्चारण सङ्गीत में भी विभिन्नता त्या जाती है। छन्द का भाषा के उच्चारण, उसके सङ्गीत के साथ विनष्ट सम्बन्ध है। संस्कृत का सङ्गीत समास-सिन्ध की त्रिध-कता, शब्द त्रीर विभक्तियों की त्रिभिन्नता के कारण शृङ्खला-कार, मेखलाकार हो गया है; उसमें दीर्घश्वास की त्रावश्यकता पड़ती है। उसके शब्द एक दूसरे का हाथ पकड़, कन्धे से कन्धा मिला-कर मालाकार घूमते, एक के बिना जैसे दूसरा रह नहीं सकता; एक शब्द का उच्चारण करते ही सारा वाक्य मुँह से स्वयं बाहर निकल त्राना चाहता; एक कोना पकड़ कर हिला देने से सारा

चरण ज़र्जार की तरह हिलनं लगता है। शब्दों की इस अभिन्न-मैत्रो, इस अन्योन्याश्रय ही के कारण संस्कृत में वर्ण-वृत्ती का प्रादुर्भाव हुन्ना: उसका राग ऐसा सान्द्र तथा सःबद्ध है कि संस्ताम के छन्दों में अन्तानुप्रास की अवश्यकता ही नहीं रहती, उसके लिए स्थान ही नहीं मिलता। वर्शिक छन्दों में जो एक नृपोचित-गरिमा मिलती है, वह 'तुक' के सङ्केतां तथा नियमों के अधीन हाकर चलना अस्वीकार करती हैं; वह ऐरावत की तरह अपने ही गौरव में भूमती हुई जाती, तुक का अङ्कुश उसकी मान मर्यादा के प्रति-कूल है। जिस प्रकार संस्कृत के सङ्गीत की गरिमा की रचा करने के लिए, उसे पूर्ण विकास देने के लिए, उसमें वर्ण-वृत्तों की त्रावश्यकता पड़ो, उसी प्रकार वर्ण-वृत्तों के कारण संस्कृत में त्र्यधिकाधिक पर्यायवाची शब्दों की। उसमें पर्यायां की तो प्रचुरता है, पर भावों के छाटे-बड़ं चढ़ाव-उतार, उनकी श्रुति तथा मूर्छनात्रों, लघु गुरु भेदों को प्रकट करने के लिए पर्याप्त शब्दों का प्रादुर्भाव न हो सका। वर्णवृत्तों के निर्माण में विशेषणों तथा पर्यायों से अधिक सहायता मिलने के कारण उपर्यक्त अभाव विशे षणों की मीड़ों से ही पूरा कर लिया गया। यही कारण है कि ripple, biliow, wave tide श्रादि वस्तु के सूच्म भेदापभेद-द्योतक शब्दों के गढ़ ने की श्रीर संस्कृत के कवियां का उतना ध्यान नहीं रहा, जितना तुल्यार्थ शब्दों के बढाने की स्रोर।

संस्कृत का सङ्गीत जिसं तरह हिल्लोलाकार मालोपमा में प्रवाहित होता है, उस तरह हिन्दी का नहीं। वह लेख लहरों का च बल कलरव, बाल-भङ्कारों का छेकानुप्रास है। उसमें प्रत्येक शब्द का स्वतन्त्र हत्स्पन्दन, स्वतन्त्र अङ्ग-भङ्गी, स्वाभाविक-साँसें हैं। हिन्दी का सङ्गीत स्वरों की रिमिक्तिम में ब्ररसता,

छनता-छनकता, बुद्वुदों में उबलता, छोटे छोटे उत्सों के कलरव में उछलता-किलकता हुआ बहता है। उसके शब्द एक दूसरे के गले पड़कर, पगों से पग मिलाकर सेनाकार नहीं चलते; बबों की तरह अपनी ही स्वच्छन्दता में थिरकते-कूदते हैं। यही कारण है कि संस्कृत में संयुक्ताचर के पूर्व अचर की गुरु मानना आवश्यक-मा हो जाता, वह अच्छा भी लगता है; हिन्दों में ऐसा नियम नहीं, और वह कर्ण-कटु भो हो जाता है।

हिन्दी का सङ्गीत केवल मात्रिक छन्दों ही में अपने स्वाभाविक विकास तथा स्वास्थ्य की सम्पूर्णता प्राप्त कर सकता, उन्हों के द्वारा उसके सौन्दर्य की रचा की जा सकती है। वर्ण-वृत्तों की नहरों में उसकी धारा अपना चश्चल-वृत्य, अपनो नैसर्गिक मुखरता, कल् कल् छल् छल्, तथा अपने कीड़ा, कातुक, कटाच एक साथ ही खो बैठती, उसकी हास्य-दृप्त सरल मुख-मुद्रा गम्भीर मौन तथा अवस्था से अधिक प्रौढ़ हो जाती, उसका चञ्चल भृकुटि-भङ्ग दिखलावटी गरिमा सं दव जाता है। एसा जान पड़ता है कि उसके चश्चल-पदों से स्वाभाविक-वृत्य छीन कर किसी ने, बलर्वक, उन्हें सिपाहियों की तरह गिन गिन कर पाँव उठाना सिखला कर, उनकी चञ्चलता को पद-चालन के व्यायाम की बेड़ी से बाँध दिया है। हिन्दी का सङ्गीत ही ऐसा है कि उसके सुकुमार पद-चंप के लिए वर्ण-वृत्त पुराने फैशन के चाँदी के कड़ों की तरह बड़े भारी हो जाते हैं, उसकी गित शिथिल तथा विकृत हो जाती, उसके पदों में वह स्वाभाविक नूपुर ध्विन नहीं रहती।

बँगला के छन्द भी हिन्दी-कविता के लिए सम्यक् वाहन नहीं हो सकते; बँगला भाषा का सङ्गीत अम्लाप-प्रधान होने से अनिय-नित्रत साहै। उसकी धारा पहाड़ी नदी की तरह ओठों के तटां से टकराती, ऋजु-कुञ्चित चक्कर काटती, मन्द-चिप्र गति बदलती, स्वरपात के राड़ों का च्राघात पाकर फेनाकार शब्द करती, च्रपनी शब्द राशि को भक्तोरती, धकेलती, चढ़ती, गिरती, उठती, पड़ती हुई आगे बढती है। उसके अचर हिन्दी की रीति से हस्व-दीर्घ के पलडों में सूचम-क्रप से नहीं तुलं मिलते; उनका मात्रा-काल उचारण की सुविशहसार न्यूनाधिक होता जाता है। ग्रॅंगरेज़ी की तरह बँगला में भो स्वरपात (accent) अधिक परिस्फुट रूपं में मिलता है। यदि ऋँगरंजी तथा बँगला के शब्द हिन्दों के छन्दों में कम्पोज़ कर कम दियं जायँ, तो वे अपना स्वर खां बैठें। संस्कृत के शब्द जैसे नपे-तुले, कटे-छँटे, (diamond-cut के) हाते हैं, वैसे बँगला और अँगरेज़ो के नहीं, वे जैसे लिखे जाते वैसे नहीं पढ़े जाते। बँगला के शब्द उचारण की धारा में पड स्पञ्ज (Sponge) के टुकड़ों की तरह स्वर से फूल उठते; श्रीर श्रॅगरेज़ो के शब्दों का कुछ तुकीला खरा उद्यारस करते समय विलायती मिठाई की तरह मुँह के भीतर ही गल कर रह जाता, वे चिकने-चपडं. गोल तथा कोमल हांकर बाहर निकलते हैं।

बँगला में, श्रिधकतर, श्रचर-मात्रिक छन्दों में किवता की जाती है। पुरान वैष्णव-किवयों के श्रितिरिक्त,—जिन्होंने संस्कृत श्रीर हिन्दी के हस्व-दीर्घ का ढङ्ग श्रिपनाया,—श्रन्यत्र, हस्व-दीर्घ के नियमों पर बहुत कम किवता मिलती है; इस प्रणाली पर चलने से वँगला का स्वामानिक सङ्गोत विनष्ट भी हो जाता है; रावीन्द्रिक हस्व-दीर्घ में वँगला का प्रकृतिगत राग श्रिधक प्रस्फुटित तथा परिपूर्ण मिलता है; उसके श्रनुसार 'ऐ' 'श्री' तथा संयुक्ताचर के पूर्व-वर्ण को छोड़ कर श्रीर सर्वत्र—श्रा, ई, ऊ, ऋ ए, श्री में—एक ही मात्र-काल माना जाता; श्रीर वास्तव में, वँगला में इनका ठीक ठीक

दीर्घ उच्चारण होता भी नहीं । पर हिन्दी में तो सीनं की तील है, उसमें आप रत्ती भर भी किसी मात्रा की, उच्चारण की सुविधा के लिए, घटा-बढ़ा नहीं सकते, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती; इसलिए बँगला-छन्दों की प्रणालियों में डालने से उसके सङ्गीत की रत्ता नहीं हो सकती।

व्रजभाषा के त्रालुङकृत काल में "सवैया" श्रीर "कवित्त" का ही बोलबाला रहा, दोहा-चौपाई महात्मा तुलसीदासजी ने इतने ऊँचे उठा दियं, ऐसे चमका दिये, तुलसी की प्रगाढ़ भक्ति के उद्गारों को बहाते बहाते उनका स्वर ऐसा सध गया, ऐसा उज्ज्वल पवित्र तथा परिग्रत हो गया था कि एक-दो को छोड़, श्रन्य कवियों को उन पवित्र-स्वरों को श्रपनी शृङ्गार की तन्त्री में चढ़ाने का साहस ही नहीं हुआ; उनकी लेखनी-द्वारा वे अधिक परिपूर्ण रूप पा भी नहीं सकते थे। इसके अतिरिक्त सबैया तथा कवित्त छन्दों में रचना करना त्रासान भी होता है, श्रीर सभी कवि सभी छन्दों में सफलतापूर्वक रचना कर भी नहीं सकते। छन्दों को श्रपनी श्रॅगुलियां में नचाने के पूर्व, किव की छन्दों के सङ्कतें। पर नाचना पड़ता है; सरकस के नवीन ग्रदम्य-ग्रश्वों की तरह उन्हें साधना, उनके साथ साथ घूमना, दौड्ना, चक्कर खाना पडता है; तब कहीं वे स्वेच्छानुसार, इङ्गित-मात्र पर वर्तुलाकार, अण्डाकार, त्रायताकार नचायं जा सकते हैं। जिस प्रकार सारेग म त्रादि स्वर एक होने पर भी पृथक पृथक वाद्य-यन्त्रों में उनकी पृथक पृथक रीति से साधना करनी पड़ती है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न छन्दों के तारों, परदेा तथा तन्तुन्त्रों से भावनात्रों का राग जावन करने के पूर्व, भिन्न-भिन्न प्रकार से निहित प्रत्येक की स्वर-योजना से परिचय प्राप्त कर लेना पड़ता हैं, तभी छन्दें। की तन्त्रियों से कल्पना की सूच्मता, सुकुमारता, उसके बोल-तान, त्रालाप, भावना की मुरिकयाँ तथा मीडें स्वच्छन्दता तथा सफलतार्य्वक भङ्कारित की जा सकती हैं। प्राय: देखा जाता है कि प्रत्यंक किव के त्रपने विशंष छन्द होते हैं जिनमें उसकी छाप सी लग जाती; जिनके ताने-वाने में वह त्रपने उद्गारों को कुशलतापूर्वक बुन सकता है। खड़ी बोली के कवियां में गुप्तजी को हरिगीतिका, हरिश्रीधजी को चै। पदों, मनेही जी को षट्पदियों में विशेष सफलता प्राप्त हुई है।

पिङ्गलाचार्य केशवदासजी अपनी रामचिन्द्रका को जिन जिन ड्योढ़ियों तथा सुरङ्गों से ले गयं हैं, उनमें अधिकांश उनसे अपरि-चित सी जान पड़ती हैं, जिनके रहस्यों से वे पूर्णतया अभिज्ञ न थे। ऐसा जान पड़ता है, उन्होंने बलपूर्वक शब्दों की भीड़ को ठेल, छन्दों के कन्धे पिचकाकर अपनी कविताकी पालकी को आगे बढ़ाया है; नौसिखियं साइकिलिस्ट की तरह, जिसे साइकल पर चढ़ने का अधिक शौक होता है, उनके छन्दों के पहियं, बैलन्म ठीक ठीक न रहने के कारण, डगमगाते, आवश्यकता से अधिक हिलने-डुलते हुए जाते हैं।

सवैया तथा किन्त छन्द भी मुक्ते हिन्दी की किन्ता के लिए अधिक उपयुक्त नहीं जान पड़ते। सवैया में एक ही सगण की आठ बार पुन-राष्ट्रित होने से, उसमें एक प्रकार की जड़ता, एक-स्वरता (monotony) आ जाती है। उसके राग का स्वरपात बार बार दो-लघु अचरों के बाद आनेवाले गुरु-अचर पर पड़ने से सारा छन्द एक तरह की कृतिमता तथा राग की पुनरुक्ति से जकड़ जाता है। किन्ता की लड़ी में, छन्द की डोरी पर दानों के बीच दी हुई स्वरी की गाँठें तो बड़ो बड़ी होकर सामने आ जाती हैं, और भावद्योतक शब्दों की गुरियाँ छोटी पड़ उन गाँठों के बीच छिप जाती हैं। चूने के पक्के किनारों के

बोच बहती हुई धारा की तरह, रस की स्नोतिस्विनी से, अपने वेगा नुसार तटों में स्वाभाविक काट-छाँट करने का अधिकार छीन लिया जाता है; अपने पुष्प-गुस्म लताओं के कोमल पुलिनों से चुम्बन-आलिङ्गन बदलन, प्रवाह के बीच पड़े हुए रङ्ग-विरङ्गी रेखों से फेनिल-हास-परिहास करने, चिप्र-आवर्ती के रूप में भ्रूपात करने का उसे अवसर ही नहीं मिलता; वह अपने जीवन की विचित्रता (romance), स्वतन्त्रता तथा स्वच्छन्दता स्रो बैठती है।

कवित्त-छन्द, मुक्ते एसा जान पड़ता है, हिन्दी का श्रीरस-जात नहीं, पोध्य-पुत्र है; न जाने, यह हिन्दी में कैसे श्रीर कहाँ से ग्रा गया: श्रचर-मात्रिक छन्द बँगला में मिलते हैं, हिन्दी के उच्चारण-सङ्गीत की वे रचा नहीं कर सकते। कवित्त की हम संलापोचित (colloquial) छन्द कह सकते हैं; सम्भव है, पुराने समय में भाट लोग इस छन्द में राजा-महाराजाश्रों की प्रशंसा करते हों, श्रीर इसमें रचना-सौकर्य पाकर, तत्कालीन कवियों ने धीरे धीरे इसे साहित्यिक बना दिया हो।

हिन्दी का स्वाभाविक-सङ्गीत हस्व-द्रीर्घ मात्रात्रों कां स्पष्टतया उच्चारित करने के लिए पूरा पूरा समय देता है। मात्रिक छन्द में बद्ध प्रत्येक लघु-गुरु ग्रचर को उच्चारण करने में जितना काल, तथा विस्तार मिलता, उतना ही स्वाभाविक वार्तालाप में भी साधारणतः मिलता है; दोनों में ग्रधिक ग्रन्तर नहीं रहता। यही हिन्दी के राग की सुन्दरता ग्रथवा विशेषता है। पर कवित्त-छन्द हिन्दी के इस स्वर ग्रीर लिपि के सामजन्य को र्छान लेता है। उसमें, यित के नियमों के पालनपूर्वक, चाहे ग्राप इकत्तीस ग्ररु-ग्रचर रख दें, चाहे लघु, एक ही बात है; छन्द की रचना में ग्रन्तर नहीं ग्राता। इसका कारण यह है कि कवित्त में प्रत्येक ग्रचर को,

चाहे वह लघु हो या गुरु, एक ही मात्रा काल मिलता है, जिससे छन्द-वद्ध शब्द एक दूसरे की फ़्कोरते हुए, परस्पर टकराते हुए, उच्चारित होते हैं; हिन्दी का स्वाभाविक सङ्गीत नष्ट हो जाता। सारी शब्दावली जैसे मद्यपान कर लड़खड़ाती हुई, ग्रड़ती, खिंचती, एक उत्तेजित तथा विदेशी स्वरपात के साथ बोलती है। कवित्त-छन्द के किसी चरण के ग्रधिकांश शब्दों को किसी प्रकार मात्रिक छन्द में बाँध दीजिए, यथा—

"कूलन में केलिन कछारन में कुञ्जन में क्यारिन में कलित कलीन किलकन्त है"—इस लड़ी की यों सोलह मात्रा के छन्द में रख दीजिए—

"सु-कूलन में केलिन में ( श्रीर ) कछारन कुजन में ( सब ठौर ) कलित-क्यारिन में ( कल ) किलकन्त बनन में बगर्यो ( विपुल ) वसन्त।"

श्रव दोनों को पढ़िए, श्रीर देखिए कि उन्हीं 'कूलन केलिन' श्रादि शब्दों का उच्चारण-सङ्गोत इन दो छन्दों में किस प्रकार भिन्न भिन्न हो जाता है; कवित्त में परकीय, मात्रिक छन्द में स्वकीय, हिन्दी का श्रपना, उच्चारण मिल्रवा है।

इस ग्रनियन्त्रित छन्द्र में नायक-नायिकात्रों, तथा ग्रलङ्कारों का विज्ञापन-मात्र देने में केवल स्याही का ही ग्रधिक ग्रपन्यय नहीं हुग्रा, तत्कालीन कविता का राग भी शब्द-प्रधान हो गया। वाणी के स्वाभाविक स्वर ग्रीर संगीत का विकास तो रक गया, उसकी पूर्ति श्रनुप्रासों तथा ग्रलङ्कारों की श्रधिकतां से करनी पड़ी। कवित्त-छन्द में जब तक श्रलङ्कारों की भरमार न हो तब तक वह सजता भी नहीं; ग्रपनी कुल-वधू की तरह दो एक

नयं त्राभूषण उपहार पा कर ही वह प्रसन्नता से प्रदीप्त नहीं हो उठता, गणिका की तरह अनेकानेक वस्त्र-भूषण ऐंठ लेने पर ही कहीं अपने साथ रसालाप करने देता है।

इसका कारण यह है कि काव्य-सङ्गीत के मृल-तन्तु खर हैं, न कि व्यक्षनः जिस प्रकार सितार में राग का रूप प्रकट करने के लिए केवल 'स्वर के तार' पर ही कर-स चालन किया जाता श्रीर शेष तार केवल स्वर-पूर्ति के लिए, मुख्य-तार की सहायता देने भर के लिए फङ्कारित किये जाते, उसी प्रकार कविता में भी भावना का रूप खरों के संमिश्रण, उनकी यथोचित मैत्री पर ही निर्भर रहता है: ध्वनि-चित्रण को छोड़कर (जिसमें राग व्यक्तन-प्रधान रहता. यथा-"धन धमण्ड नभ गरजत घोरा") श्रन्यत्र व्यव्जन-सङ्गीत भावना की श्रिभिव्यक्ति की प्रस्फुटित करने में प्राय: गौण रूप से सहायता-मात्र करता है। जिस छम्द में स्वर-सङ्गीत की रचा की जा सकती, उसके सङ्घोच-प्रसार की यथावकाश दिया जा सकता है, उसमें राग का स्वाभाविक-स्फुरण, भाव तथा वाणी का सामञ्जस्य पूर्ण-रूप से मिलता है; जहाँ राग केवल व्यक्तनों की डोरियों में भूलता, वहाँ अलङ्कारों की भनक के साथ केवल 'हिं डोरे' की ही रमक सुनाई पड़ती है। कवित्त का राग व्यञ्जन-प्रधान है, उसमें खर ग्रथवा मात्राग्रों के विकास के लिए अवकाश नहीं मिलता। नीचे कुछ उदाहरण देकर इसे स्पष्ट करूँगा-

## "इन्द्रधनु-सा आशा का छोर

अनिल में अटका कभी अछोर' इस मात्रिक छन्द में 'सा आशा का' इन चार वर्णों में 'आ' का प्रस्तार आशा के छोर की फैलाकर इन्द्रधनुष की तरह अनिल में अछोर अटका देता है; द्वितीय चरण में 'च्र' की पुनरावृत्ति भो कल्पना को इस काम में सहायता देती हैं; उसी प्रकार,

"कभी श्रचानक भूतों का-सा

प्रकटा विकट महा-प्राकार" इन चरणों में स्वर के प्रस्तार- द्वारा ही भूतों का महा आकार प्रकट होता है; 'क' 'ट' आदि व्यश्जनों की आवृत्ति उसे भीषण बनाने में सहायता-मात्र देती हैं; पुनः—

"हमें उड़ा लेता जब दूत

दल-बल-युत चुस वातुल-चोर" इसमें लघु श्रचरों की श्रावृत्ति ही वातुल-चोर के दल बलयुत घुसने के लिए मार्ग बनाती है। यदि श्राप उपर्युक्त चरणों में किसी एक की कवित्त-छन्द में बाँध कर पढ़ें, यथा—

''इन्द्रधनु-सा स्राशा का छोर स्रानिल में स्राटका कभी स्रछोर''

इसे, "इन्द्रधनु-सा आशा का छोर अटका अछोर अनिल में, (अनिल के अञ्चल आकाश में)"

इस प्रकार रख कर पढ़ें, तो प्रत्येक ग्रचर की कड़ो ग्रलग ग्रलग हो जाने तथा स्वरों का प्रस्तार रुक जाने के कारण राग के ग्राकाश में कल्पना का ग्रछोर इन्द्र-धनुष नहीं बनने पाता। उसो प्रकार — "ग्ररीसलिल की लोल हिलोर, इस पद में 'ई' तथा 'ग्रो' की ग्रावृत्ति जिस प्रकार 'हिलोर' को गिरातो ग्रीर उठाती, तथा ''पल पल परिवर्तित प्रकृति-वेश'' इस चरण में लघु-मात्राग्रों का समुदाय ग्रथवा खरों का सङ्कोच, गिलहरी की तरह दौड़ कर, जिस प्रकार प्रकृति के वेश को पल पल परिवर्तित कर देता, कवित्त-छन्द की pressing machine में कस जाने पर उपर्युक्त वाक्यों के पन्ने उस प्रकार स्वच्छन्दता-पूर्वक स्वराकाश में नहीं उड़ सकते, क्योंकि वह छन्द हिन्दी के उचारण-सङ्गीत के अनुकूल नहीं है।

कविता विश्व का अन्तरतम सङ्गीत है. उसके आनर्न्द का रोम हास है; उसमें हमारी सूच्मतम दृष्टि का मर्म प्रकाश है। जिस प्रकार कविता में भावों का अन्तरस्थ हत्स्पन्दन अधिक गम्भीर. परिस्फुट तथा परिपक्व रहता है उसी प्रकार छन्द-बद्ध भाषा में भी राग का प्रभाव, उसकी शक्ति, अधिक जाशन, पूर्वल तथा परिपूर्ण रहती है। राग व्वनि लोक की कल्पना है। जो कार्य भाव-जगव में कल्पना करती. वह कार्य शब्द-जगत में रागः दोनें। अभिन्न हैं। यदि किसी भाषा के छन्दों में, भारती के प्राणों में शक्ति तथा स्फूर्ति सञ्चार करनेवाले उसके सङ्गीत की, अपनी उन्मुक्त भङ्कारों के पङ्गों में उड़ने के लिए प्रशस्त चेत्र तथा विशदःकाश न मिलता हो, वह पिश्वर-दछ कीर की तरह, छन्द के ग्रस्वाभाविक बन्धनों से कुण्ठित हैं।, उड़ने की चेष्टा में छटपटा कर गिर पड़ता हो, तो उस भाषा में छन्द-बद्ध काव्य का प्रयोजन ही क्या ? प्रत्यंक भाषा के छन्द उसके उचारण सङ्गीत के अनुकूल होने चाहिए। जिस प्रकार पतङ्ग डोर के लघु-गुरु सङ्केतों की सहा-यता से ग्रीर भी ऊँची ऊँची उड़ती जाती है, उसी प्रकार कविता का राग भी छन्द के इङ्गितों से द्वप्त तथा प्रभावित होकर अपनी ही उन्मुक्ति में अनन्त की श्रोर अवसर होता जाता है। हमारे साधारण वार्तालाप में भाषा सङ्गीत को जो यथेष्ट चेत्र नहीं प्राप्त होता. उसी की पूर्ति के लिए काव्य में छम्दों का प्रादुर्भाव हुत्रा है; कविता में भावों के प्रगाढ़ सङ्गीत के साथ भाषा का सङ्गीत भी पूर्ण-परिस्फुट होना चाहिए. तभी दोनों में स्वर्धेक्य रह सकता है। पद्म की हम गद्म की तरह नहीं पढ़ते, यदि ऐसा करें तो हम उसके साथ अन्याय ही करेंगे। पद्य में वाणी का रोआँ रोआँ सङ्गीत में सन कर, रस में डूबे हुए किशमिस की तरह, फूल उठता हैं; सुरां में कसी हुई बीणा की तरह उसके तार, किसी अज्ञात वायवीय-स्पर्श से, अपने आप, अनवरत भङ्कारों में काँपते रहते हैं; पावस की अँधियारी में जुगतुओं की तरह अपनी ही गति में प्रभा प्रसारित करते रहते हैं।

श्रव कुछ तुक की वातें होनी चाहिए। तुक राग का हृदय है, जहाँ उसके प्राणों कों स्पन्दन विशेष रूप से सुनाई पडता है। राग की समक्त छे:टी-बड़ो नाहियाँ मुन्तो - अन्यानुप्रास के नाड़ी-चक्र में केन्द्रित रहती, जहाँ से नवीन-बल तथा शुद्ध-रक्त शहण कर वे छन्द के शरीर में स्फूर्ति सञ्चार करती रहती हैं। जो स्थान ताल में 'सम' का है, वही स्थान छन्द में तुक का वहाँ पर राग शब्दों की सरल-तरल ऋजु-कुञ्चित 'परनों' में घृम-फिर कर विराम प्रहण करता. उसका सिर जैसे अपनी ही स्पष्टता में हिल उठता है। जिस प्रकार अपने आरीह-अवरोह में राग वादी स्वर पर बार वार ठहर कर ग्राना रूप-विरोप व्यक्त करता है. उसी प्रकार वा गो का राग भी तुक की पुनरागित से स्पष्ट तथा परिपुष्ट होकर जिय-युक्त हो जाता है। तुक्त उसी शब्द में अब्छा लगता है जो पुद-विरोप में गुँथी हुई भावना का आधार-ख़का हो। प्रत्यंक वाक्य के प्राग शब्द-विशेष पर निहित अथवा अवलिस्वित रहते हैं. शेष शब्द उनकी पूर्वि के लिए, भाव की स्पष्ट करने के लिए, सहायक-मात्र होते हैं ! उस शब्द के हटा देने से सारा वाक्य अर्थ-ग्रन्य, हृदय-हीन-सा हो जाता है। वाक्य की डाल भें, अपने क्रन्य सहचरां की हरीतिमा से सुमजित, यह शब्द गीड़ की तरह छिपा रहता है, जिसके भीतर से भावता की को किला बोल उठती, छीर वाक्य का प्रत्येक पत्र

उसके राग को अपनी मर्भर-ध्विन में प्रतिध्विनत कर परिपुष्ट करता है; इसी शब्द-सम्राट्के साल पर तुक का एकुट शोभा देता है। इसका कारण यह है कि अन्यानुप्रासवाला शब्द राग की आगृति से सराक होकर हमारा ध्यान आकरित करता रहता है, अतः वाक्य का प्रशन शब्द होने के कारण वह साव के हृदयुम कराने में भी सहायता दे सकता है।

हमें अपनी दिन-चर्यासें भो, प्रायः, एक प्रकारका तुक मिलता है, जो उसे संयमित तथा सीमावर्द्ध रखता; जिसकी श्रीर दिन भी छोटी-मोटी कार्य-कारिधी शक्तियाँ श्राक्तित रहती हैं। जब हम उस सीमा को असावयानीं के कारण उल्लङ्गन कर बैठते हैं, तब हमारे कार्य हमें तृति नहीं देते, हमारे हदय में एक प्रकार का अप्रतन्तीय जमा हो जाता; हम अानी दिन-चर्या का केन्द्र खो बैठते, श्रीर खबं अपनी ही शांखां में बंहके-सं लगते हैं। एक श्रीर कारण से भो हम श्रपने जीवन का हुक खी बैठते हैं,—जब हम श्रविक कार्य-व्यव श्रववा भाराक्रान्त रहते. उस समय कास-काज का ऐसा ताप. किया का ऐसा स्पन्दन-कम्पन रहता है कि हमें अपनी स्वाभाविक दिनचर्या में वरते जानवाले शिष्टाचार-व्यवहार के लिए, जीवन के स्वतन्त्र-चाणों में प्रत्येक कार्य के साथ जो एक त्रानन्द की सृष्टि मिल जाती, उसके लिए, अवकाश ही नहीं मिलता; हमारे कार्य प्रवाह में तीत्र गति रहती, हमारा जीवन एक ग्रश्रान्त-देौड़ सा, कुछ समय के लिए, बन जाता। यही Blank-verse अथवा अनुकान्त कविता है। इसमें कर्म (action) का प्राधान्य रहता है: दिन को उज्दिल-ज्योति में काम-काज का अधिक प्रकाश रहता है, उसमें हमें ठुक नहीं मिलता; प्रभात और संध्या के अवकाशपृर्ण घाटों पर हमें इस हुक के दर्शन मिलते हैं;

प्रत्येक पदार्थ में एक सोने की भावपूर्ण, शान्त, सङ्गीतमय छाप सी लग जाती, यही गीति-काव्य है।

हिन्दी में रोला छन्द अन्त्यानुप्रास हीन कविता के लिए विशेष उपयुक्त जान पड़ता है, उसकी साँसों में प्रशस्त जीवन तथा स्पन्दन मिलता है। उसके तुरही के समान स्वर से निर्जीव-शब्द भी फड़क उठते हैं। ऐसा जान पड़ता है, उसके राजपथ में मेला लगा है, प्रत्येक शब्द 'प्रव।ल-शोभा इव पादपानां' तरह तरह के सङ्केत तथा चेष्टाएँ करता, हिलता डुलता आगे बढ़ता है।

भिन्न भिन्न छन्दों की भिन्न भिन्न गित होती है, श्रीर तदनुमार वे रस-विशेष की सृष्टि करने में भी महायता देते हैं। रघुवंश में 'श्रज-विलाप' का वैतालीय छन्द करुणा-रस की श्रवतारणा के लिए कितना उपयुक्त है ? उसके खर में कितनी कातरता, दीनता तथा व्याकुलता भरी है ? जैसे श्रिषक उद्देग के कारण उसका कण्ठ गद्गद हो गया हो, भर गया हो। यदि विहाग-राग की तरह उस छन्द का चित्र भी कहीं होता तो उसकी श्रांखों में श्रवश्य श्रांसुश्रों का समुद्र उमड़ता हुश्रा मिलता। मालिनी-छन्द में भी करुण-श्राह्मन श्रच्छा लगता है।

हिन्दी के प्रचित्त छन्दों में पीयूष-वर्षण, रूपमाला, सखी, श्रीर प्लवङ्गम छन्द करुणा रस के लिए मुक्ते विशेष उपयुक्त लगते हैं। पीयूष-वर्षण की ध्वनि से कैसी उदासीनता टपकती है? मरुभूमि में बहने-वाली निर्जन तटिनी की तरह, जिसके किनार पत्र-पुष्पों के शृङ्गार से विहीन, जिसकी धारा लहरों के चञ्चल कलरव तथा हास-परिहास से विचित रहती, यह छन्द भी, वैधव्य-वेश में, अकेलेपन में सिस-कता हुआ, श्रान्त-जिह्म गित से, अपने ही अश्रुजल से सिक्त धीरे धीरे बहता है। हरिगीतिका छन्द भी करुणा रस के लिए अच्छा है।

रोला और रूपमाला दोनों छन्द चौबीस मात्रा के हैं; पर इन दोनों की गित में कितना अन्तर है ? रोला जहाँ बरसाती-नाले की तरह अपने पथ की रुक बटों को लाँघता तथा कलनाद करता हुआ आगे बढ़ता है, वहाँ रूपमाला दिन भर के काम धन्धे के बाद अपनी ही थकावट के बोक्स से लदे हुए किसान की तरह, चिन्ता में डूबा हुआ, नीची दृष्टि किये, ढीले पाँबों से जैसे घर की ओर आता है।

राधिका-छन्द में ऐसा जान पड़ता है, जैसे इसकी कीड़ाप्रियता अपने ही परदों में 'गत' बजा रही हो L जैसे परियां की
टोली परस्पर हाथ पकड़, चश्चल नृपुर-नृत्य करती हुई, लहरों की
तरह अङ्ग-भङ्गियों में उठती-भुकती, कोमल कण्ठ-स्वरों से गा रही
हो। इस छन्द में जितनी ही अधिक लघु मात्राएँ रहेंगी, इसके
चर्णों में उतनी ही मधुरता तथा नृत्य रहेगा।

सोलह मात्रा का अरिल्ल-छन्द भी निर्भारिणी की तरह कल् कल् छल् छल् करता हुआ बहता है। इसकी तथा चौदह मात्रा के सखी-छन्द की गित में कितना अन्तर हैं? सखी-छन्द के प्रत्येक चरण में अन्यानुप्रास अच्छा नहीं लगता, दूर दूर तुक रखने से यह अधिक करुण हो जाता है; अन्त में मगण के बदले भगण अथवा नगण रखने से इसकी लय में एक प्रकार का स्वर-भङ्ग आ जाता है, जो करुणा का सञ्चार करने में सहायता देता है। पन्द्रह मात्रा का चैापई छन्द अनमोल मोतियों का हार है; बाल-साहित्य के लिए इससे उपयुक्त छन्द मुभे कोई नहीं लगता। इसकी ध्वनि में बचों की साँमें, वच्चों का कण्ठ-रव मिलता है; बच्चों ही की तरह यह चलने में इधर-उधर देखता हुआ, अपने को भूल जाता है। अरिल्ल भी बाल-कल्पना के पङ्कों में खब उड़ता है।

हिन्दी में मुक्त-काव्य का प्रचार भी दिन दिन बढ़ रहा है; कोई इसे रबर-काव्य कहते, कोई कङ्गारू। सन् १-६२१ में जब 'उच्छूबास' मेरी छुश-लेखनी से यच के 'कनक-बलय' की तरह निकल पड़ा या, तब "निगम" जी ने 'सम्मेलन-पत्रिका' में उस 'बीसवीं सदी के महाकाव्य' की आलोचना करते हुए लिखा था, "इसकी भाषा रॅगीली, छन्द स्वच्छन्द है।" पर उस बामन ने, जो कि लोक-प्रियता के रात दिन घटने-बढ़नेवाले चाँद को पकड़ने के लिए बहुत छोटा था, कुछ ऐसी टाँगें फैला दीं कि आज, सौभाग्य अथवा दुर्भाग्यवश, हिन्दी में सर्वत्र 'स्वच्छन्द-छन्द' ही की छटा दिखलाई पड़ती है। ®

यह 'स्वच्छन्द-छन्द' ध्विन अथवा लय (rhythm) पर चलता है। जिस प्रकार जलींच पहाड़ से निर्भर-नाद में उतरता, चढ़ाव में मन्द गित, उतार में चिप्रवेग धारण करता, आवश्यकता- नुसार अपने किनारों को काटता छाँटता, अपने लिए ऋजु-कुध्वित पथ बनाता हुआ आगे बढ़ता है, उसी प्रकार यह छन्द भी कल्पना तथा भावेना के उत्थान-पतन, आवर्तन-विवर्तन के अनुरूप सङ्कृचित-प्रसारित होता, सरल-तरल, हस्व-दीर्च गित बदलता रहता है।

इस मुक्त-छन्द की विशेषता यह है कि इसमें भाव तथा भाषा का साम अस्य पूर्ण रूप से निभाया जा सकता है। हरिर्गातिका, पद्धरि, रोला त्रादि छन्दों में प्रत्येक चरण की मात्राएँ नियमित रूप से बद्ध होने के कारण भावना को छन्द के अनुसार ले जाना, किसी प्रकार खींच-खाँच कर उसके ढाँचे में फ़िट कर देना पड़ता है; कभी पाद-पूर्ति के लिए अनावश्यक शब्द भी रख देने पड़ते हैं। विकट-साम्यवादियों की तरह ये छन्द बाह्य-समानता चाहते हैं। मुक्त-काव्य आन्तरिक-ऐक्य, भाव-जगत के साम्य को हुँ इता है। उसमें छन्द के चरण भावतानुकूल हस्व-दीर्घ हो सकते हैं। क्वाटरों (Quarters) में रहनेवाले बाबुद्यों की तरह, भावना को परतन्त्रता के हाथों बने हुए घरें के अनुसार, अपनी खाने पीने, उठने बैठने, से ने रहने की सुविधा को, कुछ इने गिने कमरों ही में येन केन प्रकारण ठूँस ठाँस कर जीवन निर्वाह नहीं करना पड़ता; वह अपनी स्वतन्त्र-इच्छा, स्वाभाविक-रुचि के अनुरूप, अपनी आत्मा के सुविधानुसार अपना निकेतन बनाता है, जिसमें उसका जीवन अपने कुटुम्ब के साथ स्वेच्छानुसार हाथ पाँव फैला कर सुखपूर्वक रह सके।

इस प्रकार की कविता में अङ्गों के गठन (Solidity of expression) की ग्रोर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसमें चरण इसलिए घटाये बढ़ाये जाते हैं कि काव्य सम्बद्ध, संयमित रहे; उसकी शरीर-यष्टि न गणेशजी की तरह स्यूल तथा मांसल हो, न ब्रज भाषा की विरिहिणी के सहश ग्रस्पष्ट ग्रस्थि-पश्जर। जहाँ छन्द के पद भावानुसार नहीं जाते, ग्रीर मोहवश ग्रपनी सजावट ही के लिए घटते-बढ़ते, चीन की सुन्दरियों ग्रथवा पाश्चात्य महिलाग्रों की तरह केवल ग्रपने चरणों को छोटा रखने के लिए लोहे के तङ्ग जूते (tight shoes), कमर को पतली रखने के लिए चुस्त-पेटी पहनने लगते, वहाँ उनके खाभाविक-सौन्दर्य का विकास तो रक ही जाता है, कविता ग्रस्वस्थ तथा लन्य-भ्रष्ट भी हो जाती है।

श्रन्य छन्दों की तरह मुक्त-काव्य भी हिन्दी में हस्व-दीर्घ गित्रिक-सङ्गीत की लय पर ही सकत हो सकता है। छन्द का राग भाषा के राग पर निर्भर रहता है, दोनों में स्वरैक्य रहना चाहिए। जिस प्रकार गवैया तानपूरा के स्वरों से कण्ठ-स्वर मिला कर गाता, श्रीर स्वतन्त्रतापूर्वक तान तथा श्रालाप लेने पर भो उसके कण्ठ का तंबूरे के स्वरों के साथ सामञ्जस्य बना ही रहता, तथा ऐक्य-भङ्ग होते ही वह बेसुरा हो जाता, उसी प्रकार छन्द की राग भी भाषा के तारों पर भूलता, श्रीर जहाँ दोनों में मैत्री नहीं रहती वहाँ छन्द श्रपना 'स्वर' खो बैठता है। उदाहरणार्थ मेरे मित्र हिन्दी के भावुक सहृदय कवि "निराल।" जी के छन्दों की लीजिए।

उनके कुछ छन्द बँगला की तरह म्रचर-मात्रिक राग पर, कुछ हिन्दी के हस्व-दीर्घ मात्रिक सङ्गीत पर चलते हैं, तथा कुछ इस प्रकार मिश्रित हैं कि उनमें कोई भी नियम नहीं मिलता। जहाँ पर उनको कविता हस्व-दीर्घ सङ्गीत पर चलती, उनकी उज्ज्वल भाव-राशि उनके रचना-चातुर्य के सूत्र में गुँथी हुई, हीरों के हार को तरह चमक उठती है। किन्तु जहाँ पर वह बँगला के अनुसार चलती वहाँ उसका राग हिन्दी के लिए स्रस्वाभाविक है। जाता है। उदाहरणार्थ बँगला की कुछ लाइनें लीजिए.—

हे सम्राट् किव,
एइ तब हृदयेर छिवि,
एइ तब नब मेघदृत,
ग्रपूर्व ग्रद्भूत
छन्दे गाने
उठिया छे ग्रलक्षेर पाने
जेथा तब बिरिहणी प्रिया
रये छे मिशिया
प्रभातेर ग्रुक्ण ग्राभासे,
छान्त-सन्ध्या दिगन्तेर कहण निश्वासे,
पूर्णिमाय देहहीन चामेलिर लावण्य-विलासे,

## भाषार त्रातीत तीरे कडाल नयन जेथा द्वार ह' ते त्राशे फिरे फिरे, —रवीन्द्रनाथ ठाकुर।

इन्हें पहले बँगला उचारण के साथ पढ़िए, फिर हिन्दो-उच्चारण के अनुसार पढ़ने की चेष्टा कीजिए; बँगला उचारण का प्रवाह ज्योंही इनके ऊपर से हटा दिया जाता है सारी शब्द-राशि जल धारा के सूख जाने पर नदी की तह में पड़े हुए निष्प्रभ रोड़ों को तरह, अपने जीवन का कलरव, अपनी कोमलता-चञ्चलता, अपनी चमक-दमक तथा गित गँवा कर, अपनी ही लँगड़ाहट में डगमगाती हुई गिर पड़ती हैं। इसका कारण यह है कि वँगला के उचारण की मांसलता हिन्दी में नहीं, उसका हस्व-दीर्घ राग वँगला-छन्दों में स्वाभाविक विकास नहीं पाता। बँगला-उचारण के श्वासवायु से उपर्युक्त पद्य के चरण रवर के रङ्गीन गुब्बारों की तरह फूल उठते, जिसके निकलते ही छन्द के पद ढीले पड़ जाते, शब्द पिचक जाते, और उनका परस्पर सम्बन्ध टूट जाने के कारण राग की विद्युत्धारा का प्रवाह रुक जाता है। श्रीयुत "निराला" जी के भी दो एक छन्द देखिए—

(२) कहाँ ?—

मेरा अधिवास कहाँ ?
क्या कहा ?—'हकती है गित जहाँ ?'
सला इस गित का रोष—
सम्भव है क्यां—
कहण स्वर का जब तक मुक्तमें रहता है आवेश ?
मैंने 'मैं' रौली अपनाई
देखा दुखी एक निज भाई,
दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे

भाट उमड़ वेदना ऋ।ई .....। — ऋनामिका।

पहले छन्द के चरण अचर मात्रिक राग की गिति पर, दूसरे के हस्त-दीर्घ मात्रिक राग की गिति पर चलते हैं। पहले छन्द में, 'यह, कण्ठ, बल्ली, सरोज, उल्लत, पीन' इत्यादि शब्दों पर एक प्रकार का स्तरपात देकर, रुक कर, आगे बढ़ना पड़ता, 'निक्च भार चरण सकुमार' इस चरण की एक साथ पढ़ना पड़ता है; राग की गिति भङ्ग हो जाती है। दूसरे छन्द में राग की एक धारा व्याप्त मिलती है, उसका स्तर भङ्ग नहीं होता; शब्दों की कड़ियाँ अलग अलग, असम्बद्ध नहीं दिखलाई पड़तीं; उनकी दरारें लय से भर कर एकाकार हो जातीं, उनमें एक प्रकार का सामञ्जस्य आ जाता है। पहले छन्द का राग हिन्दी के उच्चारण सङ्गोत के अनुकूल नहीं, दूसरे का अनुकूल है।

मुक्त-काव्य में ऐसे चरण, जिनकी गित भिन्न हो, — जैसे पीयूष-वर्षण तथा रोला के चरण, — साथ साथ अच्छे नहीं लगते; राग का प्रभाव कुण्ठित हो जाता है; गित बदलने के पूर्व लय को विराम दे देना च हिए। "पन्नव" में मेरी अधिकांश रचनाएँ इसी छन्द में हैं, जिनमें 'उच्छ्वास' 'श्राँसू' तथा 'परिवर्तन' विशेष बड़ी हैं।

'प्रिवर्तन' में जहाँ भावना का क्रिया-कम्पन तथा उत्थान-पतन अधिक है, जहाँ कल्पना उत्तेजित तथा प्रसारित रहती, वहाँ रोला आया है; अन्यत्र सोलह मात्रा का छन्द। बीच बीच में छन्द की एक-स्वरता तोड़ने, तथा भावाभिट्यक्ति की सुविधा के अनुसार उसके चरण घटा-बढ़ा दिये गये हैं। यथा—

''विभव की विद्युत्-ज्वाल

चिमक, छिप जाती है तत्काल। " 🐇

उपर के चरण में चार मात्राएँ वटा कर उसकी गित मन्द कर देने से नीचे के चरण का प्रभाव वढ़ जाता है। यदि उपर के चरण में चार मात्राएँ जोड़ कर उसे 'विभव की चञ्चल विद्युत-ज्वाल"—इस इकार पढ़ा जाय, तो नीचे के चरण में विभव की चिणक छटा का चमक कर छिप जाने के भाव का स्वाभाविक-स्फुरण मन्द पड़ जाता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी भावनानुसार छन्दों में काट-छाँट कर दी गई है।

उच्छास ग्रीर ग्राँसू में भी छन्द इसी प्रकार वदले गर्य, श्रीर ग्रावश्यकतानुसार राग को विश्राम भो दे दिया गया है। यथा—

"शैशव ही है एक स्नेह की वस्तु सरल कमनीय" के वाद "बालिका ही थी वह भो,"—इस चरण में वाणी की विश्राम मिल जाता, तब नया छन्द—

''सरलपन ही या उसका मन,

निरालापन था श्राभूषन'' इत्यादि प्रारम्भ होता है। उसी प्रकार— "सुमनदल चुन चुन कर निशि-भोर

खे।जना है अजान वह छोर''—इस सोलह मात्रा के छन्द की गति को ''नवल कलिका थी वह''वाले चरण में विश्राम देकर तब—

"उसके उस सरलपने से

मेंने था हदय सजाया"—यह चौदह मात्रा का छन्द रक्खा है; इसकी गित पूर्ववर्ती छन्द की गित से मन्द हैं। जहाँ समगित के भिन्न भिन्न छन्द श्राये हैं वहाँ विराम देने की श्रावश्य-कता नहीं समभो गई। इसके बाद प्रकृति-वर्णन है, उसमें निर्भरों का गिरना, दृश्यों का बदलना, पर्वत का सहसा बादलों के बोच श्रोभल होजाना श्रादि, श्रद्भुत-रस का मिश्रण है। इसलिए वहाँ पूर्वीक्त शिथिल-गितवाले छन्द के बाद तुरन्त ही—

''पावस-ऋतु थी पर्वत प्रदेश

पल पल परिवर्तित प्रकृति-वेश''—यह चिप्रगामी छन्द मुभे अधिक उपयुक्त जान पड़ा। इस छन्द का सारा वेग—''वह सरला उस गिरि को कहती थी बादल-घर''—यह विस्तृत-चर्ण रोक देता.

ग्रीर "सरल शैशव की सुखद-सुधि सी वही

बालिका मेरी मनोरम मित्र थी"—इस सुख-दु:ख-मिश्रित भावना को प्रहण करने के लिए हृदय की तैयार कर देता है।

"ग्राँस्" में कहीं कहीं एक ही छन्द के चरणों में ग्रधिक काट-छाँट हुई है। यथा--

> "देखता हूँ जब, उपवन पियालों में फूलों के प्रिये! भर भर ऋपना यौवन पिलाता है मधुकर को!

नवोडा बाल-लहर श्रचानक उपकूलों के प्रस्नों के हिंग रुककर सरकती है सत्वर; श्रकेली-श्राकुलता-सी, प्राग्य ! कहीं तब करती मृदु-श्राघात, सिहर उठता कृश-गात, ठहर जाते हैं पग श्रज्ञात।"

इन चरणों में शोकाकुलता के कारण स्वर-भङ्ग हो जाने का भाव त्राया है; लय की गित रुकती जाती है, तुक भी पास पास नहीं त्राये हैं। इसी प्रकार ''सिहर उठता क्रश-गात'' इस चरण की गित की कुंठित कर देने से त्रमुवर्ती चरण में पगों के श्रज्ञात ठहर जाने का भाव त्रपने त्राप प्रकट हो जाता है। ग्रन्यत्र भी—

''पिवल पड़ते हैं प्राग्र

उबल चलती हैं हग-जल-धार," इन लाइनों में प्रथम चरण के बाद जो विराम मिलता, उससे प्राणों के पियल पड़ने तथा द्वितीय चरण में आँसुओं के उबल चलने का भाव अधिक स्पष्ट है। जाता है।—मुभ्ने अपने इस बाल-प्यास में कहाँ तक सफलता मिली है, इसे सहृदय काव्य-मर्मज्ञ ही जानें।

खड़ो-बोली की कविता में <u>क्रियायों</u> ग्रीर विशेषत: संयुक्त कि<u>यायों का प्रयोग क्रुरालतापूर्वक करना चाहिए</u>, नहीं तो कविता का स्वर (Expression) शिथिल पड़ जाता है; ग्रीर खड़ी बोली की कविता में यह दोष सबते ग्रधिक मात्रा में विराजमान है। ''है'' को तो, जहाँ तक हो सके निकाल देना चाहिए, इसका प्रयोग प्राय: व्यर्थ ही होता है। इस दो सींगोंवाले हरिए को

"श्राश्रम-मृग" समक्त, इस पर दया दिखलाना ठीक नहीं; यह "कनक-मृग" है, इसे कविता की पश्चवटी के पास फटकने न देना ही श्रच्छा। "समासों" का भी श्रिधक-प्रयोग श्रच्छा नहीं लगता, समास का काम तो व्यर्थ बढ़ कर इधर-उधर विखरी तथा फैली हुई शब्दों की टहनियों को काट छाँट कर उन्हें सुन्दर श्राकार-प्रकार देने तथा उनकी मांसल-हरीतिमा में छिपे हुए भावों के पुष्पों को व्यक्त भर कर देने का है। समास की कैंची श्रिधक चलाने से कविता की डाल टूँठी तथा श्रीहीन हो जाती है।

सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि हिन्दी में स्रभी समस्यापृति का स्वाँग जारी ही है। जो लोग ''कवयः किं न जल्पन्ति, कागाः किं न भत्तन्ति' के समर्थक, श्रीर कवियों की कौग्रों के समकत्त बैठाने तथा कविता की केवल काले काले अचरों की ग्रॅंधेरी उड़ान समभनेवाले हैं, उनकी बात दूसरी हैं: पर जो किव को राष्ट्र का निर्माता मानते. जिन्हें कविता में देवताओं का भोजन, संसार का अन्तरतम हत्स्प-न्दन मिलता है, उन्हें तो उसे इस अस्वाभाविक-बन्धन से छुड़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। त्रज-भाषा की कविता में अधिक कृत्रिमता त्राने का एक मुख्य कारण यह समस्या-पूर्ति भी है। क्या किन की विश्व-व्यापी प्रतिभा को तागे की तरह सुई की ग्राँख में डाल देना ही कविता है ? सरकस के खिलाड़ियां की तरह दूर से दौड़ लगा कर शब्दों के एक कृत्रिम परिमित वृत्त  $({
m ring})$  के भीतर से होकर उस पार निकल जाना ही कवि का काम है ? क्या बहुपितयां को वरने की असभ्य प्रथा, कलङ्क की तरह, हिन्दी-द्रौपदी के भाल पर सदा के लिए लगी ही रहेगी ? इस लक्य-वेध का, इस तुक-बन्दी की चाँदमारी का अब भी अन्त नहीं होगा ?

हिन्दी में सत्समालाचना का वड़ा ग्रभाव है। रसगङ्गाधर, काव्यादर्श ग्रादि की वीणा के तार पुराने हा गयं; वे स्थायी, संभारी, व्यभिचारी ग्रादि भावों से जो कुछ सभार ग्रथवा व्यभि-चार करवाना चाहते थे, करवा चुकं। जब तक समालीचना का समयानुकूल रूपान्तर न हो, वह विश्व भारती के त्राधुनिक, विकसित तथा परिष्कृत स्वरें में न अनुवादित हो जाय, तब तक हिन्दी में सत्साहित्य की सृष्टि भी नहीं हो सकती। बड़े हर्ष की बात है कि श्रब हिन्दी युनिवर्सिटी की चिर-विकचत उच्चतम-कचात्रों में भी प्रवेश पागई; वहाँ उसे अपनी वहिन अँगरेज़ी के साथ वार्तालाप तथा हेल-मेल वढ़ाने का अवसर ता मिलेगा ही, उनमें घनिष्ठता भी स्थापित हो जायगी। ग्राशा है, विश्व-विद्यालय के उत्साही हिन्दी-प्रेमी छात्र, जब तक हमारे वयोवृद्ध समालोचक, बेचारे देव श्रीर विहारी में कौन बड़ा है, इसके निर्णय के साथ उनके भाग्यों का निबटारा करने, तथा 'सहित' शब्द में ध्यञ् प्रत्यय जोड़ कर सत्साहित्य की सृष्टि करने में व्यस्त हैं, तब तक हिन्दी में ग्रॅगरेज़ी ढङ्ग की समालोचना का प्रचार कर, उसके पथ में प्रकाश डालने का प्रयत करेंगे। हम लोग अब 'काव्यं रसात्मकं वाक्यम्', 'रमणी-यार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्' को अच्छी तरह समभ गये हैं।

यहीं पर मैं इस भूमिका को समाप्त करता हूँ। हम खड़ी बोली से अपरिचित हैं, उसमें हमने अपने प्रायों का सङ्गीत अभी नहीं भरा; उसके शब्द हमारे हृदय के मधु से सिक्त होकर अभी सरस नहीं हुए, वे केवल नाम-मात्र हैं; उनमें हमें रूप-रस-गन्ध भरना होगा। उनकी आत्मा से अभी हमारी आत्मा का साचात्कार नहीं हुआ, उनके हत्स्पन्दन से हमारा हत्स्पन्दन नहीं मिला, बे अभी हमारे मनोवेगों के चिरालिङ्ग-पाश में नहीं वधु; — इसीलिए उनका

स्पर्श ग्रभा हमें रोमाश्चित नहीं करता, वे हमें रस-हीन, गन्ध-हीन लगते हैं। जिस प्रकार बड़ी चुवाने से पहले उड़द की पार्ठी को मथ कर हलका तथा कोमल कर लेना पड़ता, उसी प्रकार कविता के स्वरूप में, भावों के ढाँचों में, ढालने के पूर्व भाषा को भी हृदय के ताप में गलाकर कोमल, करुण, सरस, प्राञ्जल कर लेना पड़ता है। इसके लिए समय की ग्रावश्यकता है, उसी के प्रवाह में बहकर खड़ी बोली के खुरदुरे रोड़े हमें धीर धीर चिकने तथा चमकीले लगने लगेंगे। हमें ग्राशा है, भविष्य इसके समुद्र को मथकर इसके चौदह रत्नों को किसी दिन संसार के सामने रख देगा; ग्रीर शीव ही कोई प्रतिभाशाली पृथु ग्रपनी प्रतिभा के बछड़े से इस भारत की भारती को दुहकर तथा राष्ट्र के साहित्य को ग्रनन्त उर्वर बनाकर, एक बार फिर दुर्भिन्त-पीड़ित संसार को परितृप्ति प्रदान करंगा।

शुभमस्तु

पहार के विकास

ऋरं, यं पल्लव-त्राल !

सजा सुमनें। के सौरम-हार
गूँथते वे उपहार;
ग्रमी तो हैं ये नवल-प्रवाल,
नहीं छूटो तरु-डाल;
विश्व पर विस्मित-चितवन डाल,
हिलाते ग्रधर-प्रवाल!

दिश्लस का इनमें रजत-प्रसार
उषा का स्वर्ण-सुहाग;
निशा का तुहिन-अश्र-शृङ्गार,
माँभ का नि:स्वन-राग;
नवोद्रा की लज्जा सुकुमार,
तरुणतम-सुन्दरता की आग!

कल्पना के यं विह्वल-वाल, ग्राँख के त्रश्रु, हृदय के हास; वेदना के प्रदीप की ज्वाल, प्रशय के ये मधुमास;

> सुछिब के छायाबन की साँस । भर गई इनमें हाव, हुलाम !

> > त्राज पल्लवित हुई है डाल, भुकेगा कल गुज्जित-मधुमास; मुग्ध होंगे मधु से मधु-बाल, सुरमि से अस्थिर मस्ताकाश!

(नवस्वर १६२४)

# उच्छ्वास 🚄

( सावन-भादेां ) ( सावन )

सिसकते, श्रस्थिर मानस सं
वाल-वादल-सा उठकर श्राज
सरल, श्रस्फुट उच्छ्वास!
श्रपने छाया के पङ्कों में
(नीरव-घोष भरे शङ्कों में)
मेरे श्राँस् गूँथ, फैल गम्भीर-मेघ-सा,
श्राच्छादित करले सारा श्राकाश!

यह अमूल्य मोती का माज,

इन सुवर्णमय, सरस परों में (शुचि-स्वभाव से भरे सरों में) तुभको पहना जगत देखले;—यह स्वर्गीय-प्रकाश ! मन्द्र, विद्युत-सा हँसकर, वज्र-सा उर में धँसकर, गरज, गगन के गान ! गरज गम्भीर-खरों में, भर अपना सन्देश उरों में, औ' अधरों में; वरस, धरा में, बरस, सरित, गिरि, सर, सागर में, हर मेरा सन्ताप, पाप जग का चल्रभर में।

हृदय के सुरिभत-साँस !

जरा है स्रादरणीय;

सुखद-यौवन ? विलास-उपवन रमणीय; शौशव ही है एक स्नेह की वस्तु, सरल, कमनीय;

- चालिका ही थी वह भी।

सरलपन ही था उसका मन, निरालापन था ग्राभूधन, कान से मिले ग्रजान-नयन, सहज था सजा सजीला-तन।

सुरीले, ढीले अधरों बीच अधूरा उमका लचका-गान विकच-बचपन की, मन की खींच, उचित बन जाता था उपमान।

> ह्रपी-सी, पी-सी मृदु-मुसकान हिरपी-सी, खिंचो सखी-सी साथ, उसी की उपमा-सी वन, मान गिरा का धरती थी, धर हाथ।

रँगीलं गीलं फूलों-से अधिखले-भावों से प्रमुदित बाल्य-सरिता के कूलों से खेलती थी तरङ्ग-सी नित।
—इसी में था असीम अवसित!

मधुरिमा के मधुमास !

मेरा मधुकर का-सा जीवन,
कठिन कर्म हैं, कोमल है मन;
विपुल मृदुल-सुमनों से सुरिभत,
विकसित है विस्तृत जग-उपवन !

यही हैं मेरे तन, मन, प्राण, यही हैं ध्यान, यही अभिमान; धूलि की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय-गान!

कुटिल-काँटे हैं कहीं कठोर, जटिल तरु-जाल हैं किसी द्योर, सुमन-दल चुन चुन कर निशिभोर खोजना है द्यजान वह छेर!

—नवल-कलिका थी वह।

उसके उस सरलपने से मैंने था हृदय सजाया, नित मधुर मधुर गीतों से उसका उर था' उकसाया।

> कह उसे कल्पनाश्रों की कल कल्प-लता, श्रपनाया; बहु नवल-भावनाश्रों का उसमें पराग था पाया।

> > में मन्द-हास-सा उसके
> > मृदु-ग्रथरों पर मॅंडराया;
> > श्री उसकी सुखद-सुरिभ से
> > प्रतिदिन समीप खिंच श्राया।

पावस-ऋतु शी, पर्वत-प्रदेश; पल पल परिवर्तित प्रकृति-वेश।

> मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्र हग-सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार;

> > — जिसके चरणों में पला ताल दर्पण-सा फैला है विशाल!!

गिरि का गै। रव गाकर भर् भर् मद से नस नस उत्तेजित कर, मेाती की लड़ियों से सुन्दर भरते हैं भाग भरं निर्भर।

> गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकाङ्चात्रों-सं तर्वर हैं भाँक रहं नीरव-नभ पर, ग्रानिमेष, ग्राटल, कुछ चिन्तापर!

— उड़ गया, अचानक, ली, भूधर फड़का अपार पारद के पर! रव-शेष रह गए हैं निर्भर! है टूट पड़ा भूपर अम्बर!

यँस गए घरा में सभय शाल !

उठ रहा धुँत्रा, जल गया ताल !

—यां जलद-यान में विचर, विचर,
था इन्द्र खेलता इन्द्रजाल!

(वह सरला उस गिरि को कहती थी बादल-घर।)

इस तरह मेरे चितेरे-हृदय की बाह्य-प्रकृति बनी चकाचक-चित्र थी; सरल-शैशव की सुखद-सुधि-सी वही बालिका मेरी मने।रम-मित्र थी।

### (भादों)

दीप के बचे-विकास ! श्रमिल-सा लोक लोक में, हर्ष में, श्रीर शोक में, कहाँ नहीं है स्नेह ? साँस-सा सबके उर में ! रुदन, कीड़न, श्रालिङ्गन, भरण, सेवन, श्राराधन,

शशिकी-सी यं कलित-कलाएँ किलक रही हैं पुर पुर में।

यही तो है बचपन का हास,
खिले-योवन का मधुप-विलास;
प्रीट्रेता का वह बुद्धि-विकाश,
जरा का अन्तर्नयन-प्रकाश;
जन्मदिन का है यही हुलास,
मृत्यु का यही दीर्ध-नि:श्वास!

उच्छ्वास

है यह वैदिक-वाद; विश्व का सुख-दुख-मय उन्माद! एकतामय है इसका नाद:—

> गिरा हांजाती है सनयन, नयन करते नीरव-भाषण; श्रवण तक श्राजाता है मन, स्वयं मन करता बात श्रवण।

> > श्रश्रुश्रों में रहता है हाम, हास में श्रश्रुकणों का भास; श्रास में छिपा हुश्रा उच्छ्वास, श्रीर उच्छ्वासों में ही श्रास!

बँधे हैं जीवन-तार; सब में छिपी हुई है यह फङ्कार ! होजाता संसार नहीं तो दारुण हाहाकार!

> मुरली के-से सुरसीलं हैं इसके छिद्र सुरीलं; ग्रगणित हैं ने पर भी ते। तारों-से हैं चमकीलं !

अचल हो उठते हैं च चल; चपल बन जाते हैं अविचल; पिघल पड़ते हैं पाहन-दल; कुलिश हो जाता है के।मल!

> चढ़ाता भी है तो गुण से, डोर कर में है, मन त्राकाश; पटकता भी है तो गुण से, खींचने की चकई-सा पास!

मर्म-पीड़ा के हास !

रोग का है उपचार;

पाप का भी परिहार;

है अदेह सन्देह, नहीं है इसका कुछ संस्कार !

हृदय की है यह दुर्बल-हार !!

खींचलो इसको, कहीं क्या छोर है ? द्रौपदी का यह दुरन्त-दुकूल है ! फैलता है हृदय में नभ-बेलि सा, खोजला, इसका कहीं क्या मूल है ? यही ते। काँटे-सा चुपचाप उगा उस तहवर में,—सुकुमार सुमन वह या जिसमें स्रविकार— वेध डाला मधुकर निष्पाप !!!

बड़ों में दुर्बलता है शाप !!

नहीं चल सकते गिरिवर राह !

न रुक सकता है सौरभवाह !

तरल हो उठता उदिध-त्र्रथाह !

सूर का दुख देता है दाह !

देख हाय ! यह उर से रह २ निकल रही है क्राह !

व्यथा का रुकता नहीं प्रवाह !

सिड़ी के गूढ़-हुलास ! बीनते हैं प्रसून-दल; ताडते ही हैं मृदु-फल; देखा नहीं किसी को चुनते कोमल-केांपल !!

> अभी पल्लवित हुआ था स्नेह, लाज का भी न गया था राग; पड़ा पाला-सा हा! सन्देह, कर दिया वह नव-राग विराग!

होगया था पतभड़, मधुकाल, पत्र तो त्राते हाय! नवल! भड़गये स्नेह-वृन्त से फूल, लगा यह त्रसमय कैसा फल!!

> मिलं थे दो मानस श्रक्षात, स्नेह-शशि विम्बित था भरपूर; श्रनिल-सा कर श्रकरुण श्राघात, प्रेम-प्रतिमा कर दी वह चूर!!

त्रूमता है सन्मुख वह रूप, सुदर्शन हुए सुदर्शन-चक्र ! ढाल-सा रखवाला-शशि ग्राज हो गया है हा ! ग्रसि-सा वक्र !!

बालकों का-सा मारा हाथ,
कर दिए विकल हृदय के तार!
नहीं अब ककती है भङ्कार,
यही था हा! क्या एक सितार?
हुई मरु की मरीचिका आज,
मुभे गङ्गा की पावन-धार!

उच्छ्वास

कहाँ है उत्कण्ठा का पार !!

इसी वेदना में विलीन हो अब मेरा संसार !

तुम्हें, जो चाहो, है अधिकार !

टूट जा यहीं यह हृदय-हार !!!

×

कौन जान सका किसी के हृदय को ? सच नहीं होता सदा अनुमान है ! कौन भेद सका अगम-आकाश को ? कौन समभ्य सका उदिध का गान है ?

×

हैं सभी तो श्रोर दुर्बलता यही, समभता कोई नहीं—क्या सार हैं! निरपराधों के लिए भो तो श्रहा! हो। गया संसार कारागार हैं!!

(सितम्बर १६२१)

# श्रांस्

(भादों की भरन) (१)

श्रपलक-ग्रांखां में

उमड़ उर के सुरभित-उच्छ्र्वास ! सजल-जलधर सं बन जलधार; प्रेममय वे प्रिय पावस-मास पुनः नयनेंा में कर साकार;

मूक-कर्णों की कातर-वाणी भर इनमें अविकार, दिन्य-स्वर पा आँसू का तार बहादे हृदयाद्गार!

प्राह, यह मेरा गीला-गान !

वर्ण वर्ण है उर का कम्पन,

शब्द शब्द है सुधि का दंशन;

चरण चरण है ब्राह,

कथा है कण कण करुण-ग्रथाह;

बूँद में है बाड़ब का दाह!

प्रथम भी यं नयनों के बाल खिलायं हैं नादान; ग्राज मिणयों ही की तो माल हृदय में बिखर गई ग्रनजान,

> टूटतं हैं श्रसंख्य-उड़गन, रिक्त होगया चाँद का थाल ! गल गया मन-मिश्री का कन, नई सीखी पलकों ने बान!

विरह है अथवा यह बरदान!

कल्पना में है कसकती-वेदना,

ग्रिश्रु में जीता, सिसकता गान है;

श्न्य-श्राहों में सुरीले-छन्द हैं,

मधुर-लय का क्या कहीं अवसान है!

वियोगी होगा पहिला-कवि, ग्राह से उपजा होगा गान; उमड़ कर ग्राँखों से चुपचाप वही होगी कविता ग्रनजान!

ग्राँसू

दु हाय किसके उर में उतारूँ अपने उर का भार! किसे अब दूँ उपहार गूँथ यह अअ ु-कर्गों का हार!!

मेरा पावस-ऋतु-सा जीवन, मानस-सा उमड़ा श्रपार-मन; गहरे, धुँधले, धुले, साँवले, मेवों-से मेरे मरे-नयन!

कभी उर में अगिणत मृदु-भाव कूँजते हैं विहगों-से हाय! अरुण कलियां-से कोमल-घाव कभी खुल पड़ते हैं असहाय!

> इन्द्रधनु-सा आशा का सेतु अनिल में अटका कभो अछीर, कभी कुहर-सी धूमिल, घोर, दीखती भावी चारों ओर!

तिड्त-सा सुमुखि ! तुम्हारा-ध्यान प्रभा के पलक मार, उर चीर, गृह्-गर्जन कर जब गम्भीर मुफ्ते करता है स्रिधिक-स्रधीर;

> जुगनुत्रों-से उड़ मेरं प्राण खोजते हैं तब तुम्हें निदान !

धधकती है जलदों से ज्वाल, बन गया नीलम-व्योम प्रवाल; ग्राज सीने का सम्ध्याकाल जल रहा जलुगृह-सा विकराल;

> पटक रिव को बिल-सा पाताल एक ही बामन-पग में— लपकता है तिमस्र तत्काल, —-धुएँ का विश्व-विशाल!

> > चिनिगयां-सं तारों को डाल ग्राग का-सा ग्रॅगार शशि-लाल लहकता है,—फैला मिण-जाल, जगत को डसता है तम-व्याल!

पूर्व-सुधि सहसा जब सुकुमारि ! 

गरल-ग्रुक-सी सुखकर-सुर में 
तुम्हारी भोली-बातें 
कभी दुहराती है उर में;

अगन-सं मेरं पुलकित-प्राण सहस्रों सरस-स्वरां में कूक, तुम्हारा करते हैं आह्वान, गिरा रहती है श्रुति-सी मूक!

देखता हूँ, जब उपवन पियालों में फूलों के प्रियं! भर भर ग्रपना यौवन पिलाता है मधुकर की:

> नवोड़ा-बाल-लहर ग्रचानक उपकूलों के प्रसुनों के ढिंग रक कर सरकती है सत्वर:

> > अकेली-आकुलता-सी प्राथ ! कहीं तब करती मृदु-आधात, सिहर उठता कृश-गात, ठहर जाते हैं पग अज्ञात!

देखता हूँ, जब पतला इन्द्रधनुपी हलका रशमी घूँघट बादल का खोलती है कुमुद-कला;

> तुम्हारं ही मुख का तो ध्यान मुभ्ते करता तब त्र्यन्तर्धान; न जान तुमसे मेरे प्राण चाहते क्या त्र्यादान!

+ + + + +

वादलों के छायामय-मेल घूमते हैं ग्राँखों में, फैल! ग्रंबन ग्रीं ग्रंकि! ग्रंबन में गेल! ग्रंबन में जलद, जलद में शेल! शिखर पर विचर महत-रखवाल वेशा में भरता था जब स्वर, मेमनों-से मेथों के बाल कुदकते थे प्रमुदित गिरि पर!

द्विरद-दन्तें।-से उठ सुन्दर, सुखद कर-सीकर-से बढ़ कर, भूति-से शोभित बिखर बिखर, फैल फिर कटिके-से परिकर, बदल यो विविध-वेश जलधर बनाते थे गिरि को गजवर! इन्द्रधनु की सुनकर टङ्कार उचक चपला के चश्चल-बाल, दै।ड़ते थे गिरि के उस पार देख ैं उड़ते-विशिखों की धार;

> मरुत जब उनको हुत चुमकार, रोक देता था मेघासार।

श्रचल के जब वे विमल-विचार
श्रविन से उठ उठ कर ऊपर,
विपुल-व्यापकता में श्रविकार
लीन हो जाते थे सत्वर,
विहङ्गम-सा बैठा गिरि पर
सुहाता था विशाल-श्रम्बर।

पपीहें। की वह पीन-पुकार, निर्फरों की भारी फर् फर्; भींगुरों की भीनी-फनकार वनें। की गुरु-गम्भीर-घहर; बिन्दुग्रों की छनती-छनकार, दादुरों। के वे दुहरे-स्वर;

> हृदय हरते थे विविध-प्रकार शैल-पावस के प्रश्नोत्तर!

खेंच ऐंचीला-भ्रू-सुरचाप— शैल की सुधि यों वारम्बार— हिला हरियाली का सुदुकूल, फुला भरनेंा का भलमल-हार; जलद-पट से दिखला मुख-चन्द्र, पलक पल पल चपला के मार;

> भग्न-उर पर भूधर-सा हाय ! सुमुखि ! धर देती है माकार !

( ? )

करुण है हाय ! प्रणय,
 नहीं दुरता है जहाँ दुराव;
 करुणतर है वह भय,

चाहता है जो सदा बचाव;

करुणतम भग्न-हृदय,
नहीं भरता है जिसका घाव;
करुण-ग्रितशय उनका संशय,
छुड़ाते हैं जो जुड़-स्वभाव!!
२३

किए भी हुआ कहाँ संयोग ? दला टालें कब इसका वास ? स्वयं ही तो आया यह पास, गया भी, बिना प्रयास!

कभी तो अब तक पावन-प्रेम नहीं कहलाया पापाचार, ृहुई मुभ्कको ही मदिरा अप्राज हाय, क्या गङ्गाजल की धार!!

> हृदय ! रो, अपने दुख का भार ! हृदय ! रा, उनका है अधिकार ! हृदय ! रा, यह जड़-स्वेच्छाचार, शिशिर का-सा समीर-सञ्चार !!

प्रथम, इच्छा का पारावार,
सुखद-स्राशा का स्वर्गाभास;
स्नेह का वासन्ती-संसार,
पुन: उच्छ्र्वासों का स्राकाश!
—यही तो है जीवन का गान,
सुख का स्रादि स्रीर स्रवसान!

सिसकते हैं समुद्र-सं मन, उमड़ते हैं नभ-से लोचन; विश्व-वाणी ही है क्रन्दन, विश्व का काट्य ग्रश्रु-कन!

> गगन के भी उर में हैं घाव, देखतीं ताराएँ भी राह; बँधा विद्युत-छवि में जलवाह, चन्द्र की चितवन में भी चाह; दिखात जड़ भी तो अपनाव, अपनिल भी भरती ठण्डी-स्राह!

हाय ! मेरा जीवन, प्रेम ग्रीं ग्राँसू कं कन ! ग्राह, मेरा श्रचय-धन, ग्रपरिमित-सुन्दरता ग्रीं मन !

> —एक वीग्रा की मृदु-भङ्कार! कहाँ है सुन्दरता का पार! तुम्हें किस दर्पण में सुकुमारि! दिखाऊँ मैं साकार?

> > तुम्हारं ऋूने में था प्राण, सङ्ग में पावन गङ्गा-स्नान; तुम्हारी वाणी में कल्याणि! त्रिवेणी की लहरों का गान!

श्रपरिचित-चितवन में था प्रातं, सुधामय-साँसों में उपचार; तुम्हारी छाया में श्राधार, सुखद-चेष्टाश्रों में श्राभार!

करुण-भांहों में था आकाश, हास में शेशव का संसार; तुम्हारी आँखां में कर वास प्रेम ने पाया था आकार!

कपालों में उर के मृदु-भाव, श्रवण-नयनां में प्रिय-वर्ताव; सरल-सङ्केतां में सङ्कोच, मृदुल-श्रधरों में मधुर-दुराव!

> उषा का था उर में त्रावास, मुकुल का मुख में मृदुल-विकास; चाँदनी का स्वभाव में भास विचारों में बच्चों के साँस!

> > विन्दु में थी तुम सिन्धु ग्रनन्त, एक सुर में समस्त-सङ्गीत; एक कलिका में ग्राग़िल-वसन्त, धरा में थी तुम खर्ग पुनीत!

विधुर-उर के मृदु-भावों से तुम्हारा कर नित नव-शृङ्गार, पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारि! मूँद दुहरं हग-द्वार!

श्रचल-पलकों में मूर्ति सँवार पान करता हूँ रूप श्रपार; पिघल पड़ते हैं प्राण, उबल चलती है हगजल-धार!

> बालकों-सा ही तो मैं हाय ! याद कर रोता हूँ अनजान; न जाने, होकर भी असहाय, पुनः किससे करता हूँ मान !

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

सुप्ति हो स्वल्प-वियोग नव-मिलन को अनिमंष, दैव ! जीवन भर का विश्लेष... मृत्यु ही है निःशेष !!

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

ऋाँस ^

मूँद पलकों में प्रिया के ध्यान को, याम ले अब, हृदय! इस आहान को! त्रिभुवन की भो तो श्री भर सकती नहीं प्रेयसी के शुन्य, पावन-स्थान को!

तेरं उडड्वल-श्रांस् सुमनी में सदा वास करेंगे, भग्न-हृदय! उनकी व्यथा श्रनिल-पोंछेगी; कम्म् उनकी कथा मधुप-बालिकाएँ गाएँगी सर्वदा!

(दिसम्बर १६२१)

### विनय

मा! मेरे जीवन की हार

तेरा मञ्जुल हृदय-हार हो,

श्रश्रु-कणों का यह उपहार;

मेरे सफल-श्रमों का सार

तेरे मस्तक का हो उज्ज्वल

श्रम-जलमय मुक्तालङ्कार।

मेरं भूरि-दुखों का भार

तेरी उर-इच्छा का फल हो,
तेरी ग्राशा का श्रङ्गार;
मेरे रित, कृति, त्रत, ग्राचार

मा! तेरी निर्भयता हों नित
तेरे पूजन के उपचार—

यही विनय है बारम्बार।

(जनवरी १११८)

### वीचि-विलास

त्र्यरी सिलल की लोल-हिलोर! यह कैसा स्वर्गीय-हुलाम? सिरता की चञ्चल हग-कोर! यह जग को त्र्यविदित-उल्लास?

> त्रा, मेरे मृदु-ग्रङ्ग भकोर, नयनों की निज छिब में बार, मेरे उर में भर यह रोर!



#### वीचि-विलास

गूढ़-साँस-सी त्राति-गतिहीन त्रपनी ही कम्पन में लीन; सजल-कल्पना-सी साकार पुनः पुनः प्रिय, पुनः नवीन;

> तुम शैंशव-स्मिति-सी सुकुमार, मर्म-रहित, पर मधुर अपार, खिल पड़ती हो बिना विचार!

वारि-बेलि-सी फैल अमूल, छा अपत्र सरिता के कूल, विकसा थ्री' सकुचा नवजात बिना नाल के फेनिल-फूल:

> छुईमुई-सी तुम पश्चात् छूकर अपना ही मृदु-गात, मुरभा जाती हो अज्ञात।

स्वर्ण-स्वप्न-सी कर अभिसार जल के पलकों में सुकुमार, फूट आप ही आप अजान मधुर-वेणु की-सी फङ्कार;

> तुम इच्छात्र्यों-सी श्रसमान, छोड़ चिह्न उर में गतिवान, हो जाती हो श्रन्तर्थान।

#### वोचि-विलास

मुधा की-सी मृदु-मुसकान खिलते ही लज्जा सं म्लान; स्वर्गिक-सुख की-सी त्राभास त्रातिशयता में ग्रचिर; महान—

> दिव्य-भूति-सी म्रा तुम पास, कर जाती हा चिणिक-विलास, म्राक्कल-उर की दे स्राश्वास।

ताल ताल में थिरक अमन्द, सौ सौ छन्दों में स्वच्छन्द गाती हो निस्तल के गान, सिन्धु-गिरा-सी अगम, अनन्त:

> इन्दु-करां से लिख अम्लान तारां कं राचक-अ। ख्यान, अम्बर के रहस्य द्युतिमान।

चला मीन-हग चारों स्रोर, गह गह चश्चल-स्रश्चल-स्रोर, मचिर-रुपहरे-पङ्ख पसार स्ररी वारि की परी किशोर!

> तुम जल थल में अनिलाकार अपनी ही लिघमा पर वार, करती हा बहु-रूप-विहार।

श्रङ्ग-भङ्गि में व्याम मरार, भोंहों में तारों के भींर नचा, नाचती हो भरपूर तुम किरणों की बना हिंडार;

> निज अधरां पर कोमल, कूर, शिश से दीपित प्रणय-कपूर चाँदी का चुम्बन कर चूर।

> > खेल मिचैं। निशि-भार, कुटिल-काल का भी चित चार, जन्म-मरण सं कर परिहास, बढ़ असीम की खोर अछोर;

> > > तुम फिर फिर सुधि-सी सोच्छ्रवास जी उठती हो बिना प्रयास, ज्वाला-सी, पाकर वातास।

य्रां य्रकूल की उज्ज्वल-हास ! य्ररी य्रतल की पुलकित-धास ! महानन्द की मधुर-उमङ्ग ! चिर-शाश्वत की ग्रस्थिर-लाम !

> मेर मन की विविध-तरङ्ग रङ्गिणि! सब तेर ही सङ्ग एक रूप में मिले अनङ्ग।

(मई १६२३)

# मधुकरी

सिखा दो ना, हं मधुप-कुमारि ! मुर्फे भी अपने मुठि-गान, कुसुम के चुने-कटोरों सं करा दो ना, कुँछ कुछ मधुपान !

नवल-किलयों के धारे भूम, प्रस्नों के अधरों के। चूम, मुदित, किव-सी तुम अपना पाठ सीखती हो मिख! जग में घूम;

> सुनादे। ना, तब हे सुकुमारि ! सुफ्तें भी ये केसर के गान !

मधुकरी

किसी कं उर में तुम अनजान कभी बँध जाती, बन चित-चेार; अधिखलं, खिलं, सुकामल-गान गूँथती है। फिर उड़ उड़ भेार;

> मुक्तं भी बतलादों न कुमारि ! मधुर निशि-स्वप्नों के वे गान !

मूँघ, चुन कर, सिख ! सारं फूल, महज बिँघ, बँघ, निज सुख-दुख भूल, सरम रचती हो ऐसा राग भूल बन जाती है मधुमूल;

पिलादें। ना, तब हं सुकुमारि ! इसी सं थोड़ं मधुमय-गान; कुसुम के खुलं-कटोरों से करादें। ना, कुछ कुछ मधुपान!

( सितम्बर १६२२ )

# श्रनह

त्रहं विश्व-त्र्यभिनय के नायक ! त्र्यखिल-सृष्टि के सूत्राधार ! उर उर की कम्पन में व्यापक ! ऐ त्रिभुवन के मनोविकार !

एं असीम-सौन्दर्य-सिन्धु की विपुल वीचियां के शृङ्गार! मेरे मानम की तरङ्ग में पुन: अनङ्ग! बनी माकार।

त्रादि काल में बाल-प्रकृति जब र्था प्रसुप्त, मृतवत्, हत-ज्ञान, शस्य-शून्य वसुधा का श्रञ्चल, निश्चल जलनिधि, रवि-शशि म्लान;

> प्रथम-हास-सं, प्रथम-अश्रु-सं, प्रथम-पुलक-सं, हं छिबमान! स्मृति-सं, विस्मय-संतुम सहसा विश्व-स्वप्न-सं खिलं अजान।

प्रथम-कल्पना कवि के मन में, प्रथम-प्रकम्पन उड़गन में, प्रथम-प्रात जग के आँगन में, प्रथम-वसन्त-विभा वन में;

> प्रथम-वीचि वारिधि-चितवन में, प्रथम-तिंद्दित-चुम्बन वन में, प्रथम-गान तब शून्य-गगन में, फूटा, नव-यौवन तन में।

भूल जगत की उर-कम्पन में, पुलकाविल में हँस अविराम, मृदुल कल्पनाओं से पोषित, भावों से भूषित अभिराम:

तुमनं भौंरों की गुष्जित-ज्या, कुसुमों का लीलायुध याम, श्राखिल भुवन के रोम रोम में, केशर-शर भर दिए सकाम।

नव-वसन्त के सरस-स्पर्श सं पुलकित वसुधा बारम्बार सिहर उठी स्मित-शस्याविल में, विकसित चिर-यौवन के भार:

> फूट पड़ा किलका के उर सं सहसा सौरभ का उद्गार, गन्ध-मुग्ध हो अन्ध्-समीरण लगा थिरकने विविध-प्रकार।

अगिगत-बाहें बढ़ा उदिध नं इन्दु-करों से आलिङ्गन बदलं, विपुल चटुल-लहरों नं तारों से फैनिल-चुम्बन;

> अपनी ही छिव में विम्मित हाँ जगती के अपलक-लोचन ' सुमनों के पलकों पर सुख में करने लगे सिलल-मेोचन।

मौ मौ माँ मों में पत्रों की उमड़ी हिम-जल-सस्मित-भार, मूक विहग-कुल के कण्ठों सं उठी मधुर सङ्गीत-हिलोर;

> विश्व-विभव-सी बाल-उषा की उड़ा सुनहली ग्रञ्चल-छोर, शत-हर्षित-ध्वनियों से ग्राहत बढ़ा गन्धवह नभ की ग्रेगर।

शून्य-शिराश्रों में संसृति की हुन्रा विचारों का सब्चार, नारी के गम्भीर-हृदय का गूढ़-रहस्य वना साकार:

> मिला लालिमा में लज्जा की छिपा एक निर्मल-संसार, नयनों में नि:सीम-व्याम, श्री, उरोकहों में सुरसरि-धार।

ग्रम्बुधि के जल में अथाह-छिब श्रम्बर में उज्ज्वल-श्राह्णाद, ज्योत्स्ना में श्रपनी श्रजानता, मंघों में उदार-सम्बाद:

विपुल-कल्पनाएँ लहरों में, तरु-छाया में विरह-विषाद, मिली तृषा सरिता की गति में, तम में अगम, गहन-उन्माद!

सुमन-हास में, तुहिन-ग्रश्रु में, मौन-मुकुल, ग्रालि-गुजन में, इन्द्र-धनुष में, जलद-पङ्ख में, ग्रम्फुट वृद्वुद-क्रन्दन में,

खद्यांतों के मिलन-दीप में, शिशु की स्मिति, तुतलंपन में, एक भावना, एक रागिनी, एक प्रकाश मिला मन में।

मृगियां ने चञ्चल-स्रवलाकन, श्री' चकोर ने निशाभिसार, सारस ने मृदु-प्रीवालिङ्गन, हंसो ने गति, वारि-विहार;

> पावस-लाम प्रमत्त-शिखी नं, प्रमदा ने संवा, श्रङ्गार, स्वाति-तृषा सीखी चातक नं, मधुकर ने मादक-गुञ्जार।



कहाँ मेघ औं 'हंस ? किन्तु तुम भेज चुके सन्देश अज्ञान ।

( अनङ्ग ए० ४१)

शून्य-वेणु-उर से तुम कितनी छेड़ चुके तबसे प्रिय-तान, यमुना की नीली-लहरों में बहा चुके कितने कल-गान;

> कहाँ मेघ श्री' हंस ? किन्तु तुम भेज चुके सन्देश-श्रजाने, तुड़ा मरालों से मन्दर-धनु जुड़ा चुके तुम श्रगणित-प्राण!

जीवन के सुख-दुख से सुरभित कितने काव्य-कुसुम सुकुमार, करुण-कथात्रों की मृदु-कलियाँ— मानव-उर के-से शृङ्गार—

> कितने छन्दों में, तालों में, कितने रागों में अविकार, फूट रहे नित अहे विश्वमय! तब से जगती के उद्गार!

विपुल-कल्पना सं, भावों सं, खोल हृदय के सौ मौ द्वार, जल, थल, श्रनिल, श्रनल, नभ से कर जीवन को फिर एकाकार;

विश्व-मञ्च पर हास-स्रश्रु का स्राभिनय दिखला बारम्बार, माह-यवनिका हटा, कर दिया विश्व-रूप तुमनं साकार ।

हे त्रिलोकजित् ! नव-वसन्त की विकच-पुष्प-शोभा सुकुमार सहम, तुम्हारं मृदुल-करों में भुकी धनुष-सी है साभार:

> वीर ! तुम्हारी चितवन-चञ्चल विजय-ध्वजा में मीनाकार कामिनि की सनिमेष नयन-छवि करती नित नव-वल सञ्चार ।

वजा दीर्घ-साँसी की भेरी, मजा सटे-कुच कलशाकार, पलक-पाँवड़ विद्या, खड़ कर रोग्रों में पुलकित-प्रतिहार:

> वाल-युवितयाँ तान कान तक चल-चितवन के बन्दनवार, देव! तुम्हारा स्वागत करतीं स्वाल सतत-उत्सुक-हग-द्वार।



बाल-युवतियाँ तान कान तक चल चितवन के बन्दनवार, मदन ! तुम्हारा स्वागत करतीं खोल सतत-उत्सुक दूग-द्वार।

( अनङ्ग ) ५०-४२

पाकर अवला के पलकों से मदन ! तुम्हारा प्रखर-प्रहार, जब निरस्न त्रिभुवन का यौवन गिर केर प्रवल-तृषा के भार,

> रांमाविल की शर-शय्या में तड़प, तड़प, करता चीत्कार, हरते हो तब तुम जग का दुख, बहा प्रेम-सुरसरि की धार।

एं. त्रिनयन की नयन-विद्व के नप्त-स्वर्ण ! ऋषियां के गान ! नव-जीवन ! षड्ऋतु-परिवर्तन ! नव रसमय ! जगती के प्राण !

एं श्रसीम-सौन्दर्य-राशि में हत्कम्पन-से श्रन्तर्धान ! विश्व-कामिनी की पावन-छवि मुक्ते दिखाश्री, करुणावान!

( सितम्बर १६२३ )

# माह

छोड़ दुमों की मृदु-छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया,

> बालें ! तेरं वाल-जाल में कैसे उलभादूँ लोचन ? भूल अभी से इस जग की ौ

तजकर तरल-तरङ्गों की, इन्द्र-धनुष के रङ्गों की,

> तेरं भ्रू-भङ्गों सं कैसं विंधवा दूँ निज मृग-सा मन ? भूल अभी सं इस जग की !

कोयल का वह कोमल-बोल, मधुकर की वीणा अनमील.

> कह, तब तेरं ही प्रिय-स्वर सं कैसं भरलूँ सजिन ! श्रवन ? भूल अभी सं इस जग की !

ऊषा-मस्मित किसलय-दल, सुधारश्मि से उतरा जल,

> ना, अधरामृत ही के मद में कैसे बहालादूँ जीवन ? भूल अभी से इस जग की।

(जनवरी १६१८)

## मौन नियन्त्रस

स्तव्ध-ज्योत्स्ना में जब संसार चिकत रहता शिशु-मा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न-श्रजान; न जानं, नचत्रों सं कौन निमन्त्रण देता मुक्तको मौन !

### मान निमन्त्रण

सवन-मंघों का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निःश्वास, प्रखर भरती जब पावस-धार; न जान, तपक तिड़त में कौन मुक्त इङ्गित करता तब मोन!

देख वसुधा का योंबन-भार गूँज उठता है जब मधुमास, विधुर-उर के-सं मृदु-उद्गार कुसुम जब खुल पड़ते साळ्वास; न जाने, सौरभ के मिस कौन सँदेशा मुक्ते भेजता मीन !

> चुच्य-जल-शिग्यरों को जब वात सिन्धु में मधकर फंनाकार, बुलबुलों का व्याकुल-संसार बना, बिथुरा दंती श्रज्ञात; उठा तब लहरों से कर कौन स जाने, सुफे बुलाता मौन !



बनक छाया में जब कि सकाल खोलती किटका उर के द्वार। (मौन-निमन्त्रण पृष्ट ४७)

स्वर्ण, सुख, श्री, सौरभ में भार विश्व की देती है जब बार, विहग-कुल की कल कण्ठ-हिलार मिला देती भू-नभ के छोर;

> न जानं, त्र्यलय-पलक-दल कौन खोल देता तव मेरं मौन !

तुमुल-तम में जब एकाकार ऊँघता एक साथ संसार, भीक-भींगुर-कुल की भनकार कुँपा देती तन्द्रा के तार:

> न जाने, खद्योतों सं कौन मुक्तं पथ दिखलाना तब मौन!

कनक-छाया में, जब कि सकाल खोलती कलिका उर के द्वार, सुरभि-पीड़ित मधुपों के बाल तड़प, बन जाने हैं गुआर;

> न जाने, ढुलक स्रांस में कौन खींच लेता मेरे हम मौन !

#### मान निमन्त्रण

विद्या कार्यों का गुरुतर-भार दिवस को दे सुवर्ण-ग्रवसान, शून्य-शय्या में, श्रमित-ग्रपार, जुड़ाती जब मैं ग्राकुल-प्राण;

> न जानं, मुक्तं स्वप्न में कौन फिराता छाया-जग में मौन !

न जानं कौन, अयं द्युतिमान! जान मुभक्तो अवाध, अज्ञान, सुभाते हां तुम पथ अनजान, फूँक देते छिट्टों में गान:

त्रहं सुख दुख के महचर मौन ! नहीं कह सकती तुम हो कौन !

( नवम्बर १६२३ )

### वसन्त-भ्री

उस फैली-हरियाली में,
कौन अकेली खंल रही मा!
वह अपनी वय-बाली में?
सजा हृदय की बाली में—

र्काड़ा, कोतूहल, कांमलता, माद, मधुरिमा, हास, विलास, लीला, विस्मय, ग्रस्फुटता, भय, म्नेह, पुलक, सुख, सरल-हुलास ! ऊपा की मृदु-लाली में—

किसका पूजन करती पल पल बाल-चपलता सं अपनी ? मृदु-कोमलता संवह अपनी, सहज-सरलता सं अपनी ? मधुऋतु की तरु-डाली में—

> रूप, रङ्ग, रज, सुरिभ, मधुर-मधु, भर भर मुकुलित-त्र्यङ्गों में मा! क्या तुम्हें रिभ्जाती है वह ? खिल खिल बाल-उमङ्गों में, हिल मिल हृदय-तरङ्गों में!

(मा १६१८)



बालक कं कस्पित-श्रधरों पर किस अतीत-सुधि का मृदु-हास जग की इस अविरत-निद्रा का करता नित रह रह उपहास ?

> उस स्वप्नों की स्वर्ण-सरित का सजिन ! कहाँ ग्रुचि-जन्मस्थान, मुसकानों में उछल उछल मृदु, वहती वह किस श्रोर श्रजान ?

किन कर्मों की जीवित-छाया उस निद्रित-विस्मृति के सङ्ग श्राँखमिचौनी खेल रही वह, किन भावों की गृढ़-उमङ्ग ?

> मुँदे-नयन-पलकों के भोतर किस रहस्य का सुखमय-चित्र गुप्त-बश्चना के मादक-कर खींच रहे सखि ! स्वर्ण-विचित्र ?

निद्रा के उस ग्रलियत-बन में वह क्या भावी की छाया हग-पलकों में विचर रही, या वन्य-देवियां की माया ?

> नयनों के लघु-नील-व्योम में अनि ! किस सुखमा का संसार विरत् इन्द्रधनुषी-वादल-सा बदल रहा निज रूप-अपार ?

मुकुलित-पलकों के प्यालों में किस स्वप्निल-मदिरा का राग इन्द्रजाल-सा गूँथ रहा नव, किन पुष्पों का स्वर्ग-पराग?

> किन इच्छायों के पङ्गों में उड़ उड़ ये याँ में यानजान मधु-वालों-मी, छाया-वन की कलियों का मधु करतीं पान ?

मानम की फेनिल-लहरों पर किस छिव की किरगें अज्ञात रजत-स्वर्ण में लिखतीं अविदित तारक-लोकों की शुचि-बात?

> किन जन्मों की चिर-मिन्नत-सुधि बजा सुप्त-तन्त्री के तार नयन-निलन में बँधो मधुप-सी करती मर्म-मधुर-गुजार ? ४२

पलक-यवनिका के भोतर छिप, हृदय-मञ्च पर छा छविमय, सजिते! छलस के मायावी-शिशु खेल रहे कैमा छिमिनय?

> भीतित-नयनों का श्रपना हीं यह कैसा छायामय-लोक श्रपने ही सुख-दुख, इच्छाएँ, श्रपनी ही छिंच का श्रालोक!

मौन-मुकुल में छिपा हुआ जो रहता विस्मय का संसार सजिन ! कभी क्या सोचा तूने वह किसका शुचि-शयनागार ?

> प्रथम-स्वप्न उसमें जीवन का रहता चिर-ग्रविकच, ग्रज्ञान, जिसे न चिन्ता छूपाती श्रीप जो केवल मृदु, श्रस्फुट-गान। ४३

जब शशि की शीतल-छाया में मचिर रजत-किरणें सुकुमार प्रथम खोलतीं नव-किलका के अन्तःपुर के कीमल-द्वार,

> त्र्याल-बाला से सुन तब सहसा,—— 'जग हैं केवल स्वप्न-श्रसार', श्रापित कर देती मारुत को वह श्रपने सौरभ का भार,

हिम-जल वन, तारक-पलकों में उमड़ मातियां-से अवदात, सुमनों के अधखुले-हगों में स्वप्न लुड़कते जे। नित प्रात;

> उन्हें महज श्रश्चल में चुन चुन, गूँथ उषा-किरणों में हार क्या श्रपने उर के विस्मय का तूने कभो किया श्रङ्गार १

विजन-नीड़ में चौंक ग्रचानक, विटप-बालिका पुलकित-गात जिन सुवर्ण-स्वप्नों की गाथा गा गा कर कहती ग्रज्ञात;

> सजिन ! कभी क्या सीचा तून तरुश्रों के तम में चुपचाप, दीप-शलभ दीपों का चमका करते जा मृदु मानालाप ?

जलनिधि की मृदु-पुलकावलि-सी सिलल-बालिकाएँ सुकुमार स्वप्न-सिन्धु-सी उमड़, अतल के वतलाती क्या भेद-अपार ?

> त्रालि ! किस स्वप्नों की भाषा में इङ्गित करते तरु के पात, कहाँ प्रात की छिपती प्रतिदिन वह तारक-स्वप्नों की रात ?

दिनकर की अनितम-किरणों ने उस नीरव-तरु के ऊपर स्वप्नों का जो स्वर्ण-जाल हैं फैलाया सुखमय, सुन्दर;

> विह्नग-वालिका वन हम दानों, बैठ वहाँ पल भर एकान्त, चल सखि! स्वप्नों पर कुछ साचें, दूर करें निज भ्रान्ति नितान्त!

मजिन ! हमारा स्वप्न-सदन क्यों सिहर उठा सहसा थर्थर्! किस अतीत के स्वप्न अनिल में गूँज उठे, कर मृदु मर्मर्!

विरस डालियों से यह कैसा
फूट रहा हा! मदन-मिलन,—
'हम भो हरी भरी थीं पहिले,
पर अब स्वप्न हए वे दिन!'
४६

पत्रों के विस्मित-ग्रथरों सं संसृति का श्रम्फुट-सङ्गीत मौन-निमन्त्रण भेज रहा बह श्रम्थकार के पास सभोत!

> सघन-द्रुमों में भूम रहा अब निद्रा का नीरव-नि:श्वास, मूँद रहा घन-अन्धकार में रह रह अलस-पलक आकाश!

जग के निद्रित-स्वप्न सजिनि ! सव इसी अन्ध-तम में बहते, पर जागृति के स्वप्न हमारे सुप्त-हृदय ही में रहते;

> श्रह, किस गहरं-श्रन्धकार में डूब रहा धीरं संसार, कौन जानता है, कब इसके ऋटेंगे ये स्वप्न-श्रसार!

त्राल ! क्या कहती है, प्राची से फिर उज्ज्वल होगा त्राकाश ? पर, मेरे तम-पूर्ण-हृदय में कीन भरेगा प्रकृत-प्रकाश ! (नवस्वर १६१६)

# मुसकान न्यान

कहेंगे क्या मुफसं सव लोग कभी ब्राता है इसका ध्यान! राकने पर भी तो सम्व! हाय, नहीं रुकती है यह मुसकान!

> विपित में पावस कं-से दीप सुकोमल, सहसा, सा सा भाव सजग हो उठते नित उर-बीच, नहीं रख सकती तनिक दुराव!

> > कल्पना के यं शिशु-नादान हैं सुभी निदान !

तारकों से पलकों पर कूद नींद हर लेते नव नव भाव, कभी बन हिम-जल की लघु-बूँद बढ़ाते मुभसे चिर-श्रपनाव;

> गुदगुदाते यं तन, मन, प्राण, नहीं रुकती तब यह मुसकान!

कभा उड़ते पत्तों के साथ मुभ्ते मिलते मेरे सुकुमार, बढ़ाकर लहरों से निज हाथ बुलाते, फिर, मुभक्तो उस पार;

> नहीं रखती मैं जग का ज्ञान, श्रीर हँस पड़ती हूँ श्रनजान! राकने पर भो तो सिख! हाय, नहीं रुकती तब यह गुसकान!

( अगस्त १६२२ )

# विश्व-चेंगु न्यानी

हाँ,—हम माफत की मृदुल-फकोर, नील-व्याम की अञ्चल-छोर; √ बाल-कल्पना-सी अनजान फिरती रहती हैं निशि-भोर; उर उर की प्रिय,जग की प्राण। हरियाली सं ढँक मृदु-गात, कानों में भर सौ सौ बात; हम भुलाते हैं त्र्यविराम विश्व-पुलक-सं तरु के पात, कुसुमित-पलनों में त्र्यभिराम।

चाक नभचरी-सी वय-हीन
अपनी ही मृदु-छिब में लीन,
कर सहसा शीतल भ्रू-पात,
चञ्चलपन में ही श्रासीन,
हम पुलिकत कर देतीं गात।

गुिलत-कुलों में सुकुमार
(भौरों के सुरभित-श्रभिसार)
श्रा, जा, खोल, फेर, स्वच्छन्द
पत्रों के बहु-छिद्रित द्वार,
हम कीड़ा करती सानन्द।

चूम मैं।न-किलयों का मान, खिला मिलन-मुख में मुसकान; गृढ़-स्नेह का-सा निःश्वास पा कुसुमें। से सौरभ-दान, छा जातीं हम अविन, अकास।

च चल कर सरसी के प्राण, सो सी स्वप्नों-सी छिवमान लहरों में खिल सानुप्रास, गा वारिधि-छन्दों में गान, करतीं हम ज्योतस्ना का लास।

छेड़ बेग्रु-बन में त्र्यालाप, जगा रेग्रु के लोड़ित-साँप; भय से पीले तह के पात भगा बाँवलों-से बे-त्र्याप, करतीं नित नाना-उत्पात।

> श्रस्थि-होन जलदेां के वाल खींच, मींच श्रौ' फेंक, उछाल, रचतीं विविध मनोहर-रूप मार, जिला उनका तत्काल, फैला माया-जाल श्रनृष्।

निज अविरल-गति में उड्डीन, उच्छृड्खलता में स्वाधीन; वातायन से आ दुत भार लेतीं मृदु-पलकों का छीन, हम सुखमय-स्वप्नों की चार। चुन किलयां की कं:मल-साँस, किसलय-त्रधरों का हिम-हास; चिर-त्र्यतीत-स्मृति-सी त्रमजान ला सुमनों की मृदुल-सुवास, पिघला देतीं तन, मन, प्राण।

हर सुदृर से अस्फुट-तान,

ग्राकुल कर पिथकों के कान,
विश्व-वेणु की-सी भङ्कार
हम जग के सुख-दुखमय गान

पहुँचातीं अनन्त के द्वार।

नभ की-सी निस्सीम-हिलोर हुवा दिशाओं के दस-छोर, हम जीवन-कम्पन सञ्चार करतीं जग में चारों ग्रीर, ग्रमर, ग्रगाचर, ग्रीं ग्रविकार।

(माचे १६२३)

# निर्भर-गान

शुभ्र-निर्फार के भ्रुर्-भर्-पात !
कहाँ पाया यह निर्भर-गान ?
शृङ्ग के निर्मल-नाद !
स्वरों का यह सन्धान ?

विजनता का-सा विशद-विपाद, समय का-सा सम्वाद; कर्म का-सा अजस्त्र-श्राह्वान, गगन का-सा श्राह्वाद; मूक-गिरिवर के सुखरित-ज्ञान ! भारती का-सा श्रज्ञय-दान ?

#### निर्भर-गान

```
सितारों के हैं गीत महान,
मोतियों के अमूल्य, अम्लान;
फंन के अस्फुट, अचिर, वितान,
श्रोस के सरल, चटुल, नादान;
श्राँसुओं के अविरल, अनजान,
बालुका के गितवान;
कितन-उर के कोमल-उद्घात!
```

प्रगति में है निर्वाण,
पतन में श्रभ्युत्थान;
जलद-ज्योत्स्ना के गात!
श्रटल हो यदि चरणों में ध्यान;
शिलोचय के गौरव-संघात!
विश्व है कर्म-प्रधान।

( ग्रगस्त १६२२ )

# छाया 👼

कौन, कौन तुम परिहंत-वसना,
म्लान-मना, भू-पितता-सी,
वात-हता-विच्छन्न-लता-सी,
रित-श्रान्ता त्रज-विनता-सी?
नियति-विच्चता, ग्राश्रय-रहित,
जर्जरिता, पद-दिलता-सी,
धूलि-धूसरित, मुक्त-क्रन्तला,
किसके चरणों की दासी?

६६

केंहा, कींन हो दमयन्ती-सी तुम तर के नीचे सोई? हाय! तुम्हें भी त्यांग गया क्या इंग्लिं! नल-सा निष्ठुंर कोई!

पीले-पत्रों की शय्या पर तुम विरक्ति-सी, मूर्छा-सी, विजन-विपिन में कौन पड़ी हो विरह-मलिन, दुख-विधुरा-सी?

गृह-कल्पना-सी कवियों की, ग्रज्ञता के विस्मय-सी, ऋषियों के गम्भीर-हृदय-सी, बच्चों के तुतले-भय-सी;

> भू-पलकों पर स्वप्न-जाल-सी, स्थल-सी, पर, चञ्चल जल-सी, मौन-ऋशुद्यों के अञ्चल-सी, गहन-गर्त में सम-तल-सी?

> > तुम पथ-श्रान्ता द्रुपद-स्ता-सी कौन छिपी हो अलि ! अज्ञात, तुहिन-अशुओं से निज गिनती चौदह दुखद-वर्ष दिन रात ?

तरुवर की छायानुवाद-सी, उपमा-सी, भावुकता-सी, ग्रविदित भावाकुल-भाषा-सी, कटी-छँटी नव-कविता-सी:

> पछतावे की परछाँई-सी तुम भूपर छाई हो कौन? दुर्बेलता-सी, ऋँगड़ाई-सी, ऋपराधी-सी भथ से मौन!

मदिरा की मादकता-सी ग्री' वृद्धावस्था की स्मृति-सी, दर्शन की ग्रांत जटिल-ग्रन्थि-सी, शैशव की निद्रित-स्मिति-सी;

> ग्राशा के नव-इन्द्रजाल-सी, सजिन ! नियति-सी ग्रन्तर्धान, कहो कौन तुम तक के नीचे भावी-सी हो छिपी ग्रजान ?

चिर-अर्तात की विस्मृत-स्मृति-सी, नीरवता की-सी भङ्कार, आँखमिचौनी-सी असीम की, निर्जनता की-सी उद्गार, ५परियां की निर्जल-सरसी-सी, वन्य-देवियाँ जहाँ विहार करतीं छिप छिप छाया-जल में, श्रनिल-वीचियों में सुकुमार;

र्तुम त्रिभुवन के नयन-चित्र-सी यहाँ कहाँ से उतरी प्रात, जगती की नेपथ्य-भूमि-सी, विश्व-विदूषक-सी ग्रज्ञात!

किस रहस्यमय-श्रिमनय की तुम सजिन ! यवनिका हो सुकुमार, इस श्रभेद्य-पट के भीतर हैं किस विचित्रता का संसार ?

निर्जनता के मानस-पट पर
—बार बार भर ठण्डी-साँस—
क्या तुम छिप कर क्रूर-काल का
लिखती हो श्रकसण-इतिहास १

सिख ! भिखारिया-सी तुम पथ पर फैला कर अपना अञ्चल, सूखे-पातों ही की पा क्या प्रमुदित रहती हो प्रतिपल ?

र्पत्रों के अस्फुट-अधरों सं सञ्चित कर सुख-दुख के गान, सुला चुकी हो क्या तुम अपनी इच्छाएँ सब अल्प, महान ?

कालानिल की कुञ्चित-गति से बार बार कम्पित होकर, निज जीवन के मिलन-पृष्ठ पर नीरव-शब्दों में न्रिर्भर

> √िकस अतीत का करुण-िचत्र तुमें खींच रही हों कीमलंतर, भग्न-भावना, विजन-वेदना विफल-लालसाओं से भर १

ऐ अवाक् निर्जन की भारति ! कम्पित-अधरों से अनजान मर्म-मधुर किस सुर में गाती तुम अरण्य के चिर-ग्राख्यान ?

> ऐ ग्रस्पृश्य, श्रद्धश्य-ग्रप्सरिस ! यह छाया-तन, छाया-लोक, मुभको भी दे दो मायाविनि ! उर की ग्राँखों का ग्रांलोक!

्रंयोतिर्मय शत-नयन खाल नित, पुलकित-पलक पसार अपार, श्रान्त-यात्रियां का स्वागत क्या करती हो तुम बारम्बार?

थके चरण-चिह्नों को श्रपनी नीरव-उत्सुकता से भर, दिखा रही हो श्रथवा जग को पर-सेवा का मार्ग श्रमर?

कभी ले। भ-सी लम्बी होकर, कभी तृप्ति-सी हो फिर पीन, क्या संसृति की अचिर-भृति तुम सजिन ! नापती हो स्थिति-हीन ?

श्रमित, तिपत त्रवलोक पश्चिक के। रहती या यों दीन, मलीन ? ऐ विटपी की व्याकुल-प्रेयिस ! विश्व-वेदना में तल्लीन ।

दिनकर-कुल में दिञ्य-जन्म पा, बढ़ कर नित तस्वर के सङ्ग, मुरभ्मे-पत्रों की साड़ी से दुक कर अपने के।मल-अङ्ग;

सदुपदेश-सुमनों से तक के गूँथ हृदय का सुरिभत-हार, पर-सेवा-रत रहती हो तुम, हरती नित पथ-श्र नित अपार।

र्ह सिख ! इस पावन-ग्रञ्चल से मुभको भी निज मुख ढँककर, ग्रपनी विस्मृत सुखद-गोद में सोने दी सख से चण्मर!

> ्र्यूर्ज-शिथिलता-सी ग्रॅगड़ा कर होने दो ग्रपने में लीन, पर-पीड़ा से पीड़ित होना मुक्ते सिखा दें।, कर मद-हीन।

गास्रो, गास्रो विहग-बालिके ! तरुवर से मृदु मङ्गल-गान, मैं छाया में बैठ, तुम्हारे कोमल-स्वर में करलूँ स्नान;

-हाँ सिख ! अ। आं, बाँह खोल, हम लग कर गले, जुड़ालें प्राण, फिर तुम तम में, मैं प्रियतम में, हो जावें द्रुत अन्तर्धान !

(दिसम्बर १६२०)

## विद्य

कौन तुम अतुल, अरूप, अनाम? अयं अभिनव, अभिराम!

मृदुलता ही है बस आकार, मधुरिमा—छबि, शृङ्गार; न अङ्गों में है रङ्ग, उभार, न मृदु-उर में उद्गार;

> निरे साँसों कं पिञ्जर-द्वार! कौन हो तुम अकलङ्क, अकाम?

कामना-से मा की सुकुमार

स्नेह में चिर-साकार ;

मृदुल-कुड्मल-से जिसे न ज्ञात

सुरिभ का निज संसार;
स्रोत-से नव, अवदात,

स्त्रलित अविदित-पथ पर अविचार;

कौन तुम गूढ़, गहन, अज्ञात ? अहे निरुपम, नवजात! बेणु-से जिसकी मधुमय-तान दुरी हो ग्रन्तर में ग्रनजान; विरल-उडु-से सरसी में तात! इतर हो जिसका वासस्थान; लहर-से लघु, नादान, कम्प ग्रम्युधि की एक महान;

> विमल हिम-जल-सं एक प्रभात कहाँ सं उतरं तुम छिबमान!

गीति-सं जीवन में लयमान,
भाव जिसके ग्रस्पष्ट, ग्रजान;
सुरभि-से जिसे विहान
उड़ा लाया हो प्राग्ग;
स्वप्न-से निद्रित-सजग समान,
सुप्ति में जिसे न ग्रपना ज्ञान;
रिश्म-से शुचि-रुचिमान
बीचि में पड़ी वितान;

स्वीय-स्मिति-से ही हं ग्रज्ञान ! दिव्यता का निज तुम्हें न ध्यान !

खेलती अधरों पर मुसकान;
पूर्व-सुधि-सी अम्लान;
सरल-डर की-सी मृदु-आलाप,
अनवगर्त जिसका गान;
कौन सी अमर-गिरा यह, प्राण!
कौन से राग, छन्द, आख्यान?

स्वप्न-लोकों में किन चुपचाप विचरते तुम इच्छा-गतिवान !

न अपना ही, न जगत का ज्ञान, न परिचित हैं निज नयन, न कान; दीखता है जग कैसा तात ! नाम, गुण रूप अज्ञान ? तुम्हीं-सा हूँ मैं भी अज्ञात, वत्स! जगहैं अज्ञेय महान।

( नवम्बर १६२३ )

### विसर्जन=

श्रनुपम ! इस सुन्दर-छिव से में श्राज सजालूँ निज मन, श्रपलक-श्रपार-चितवन पर श्रपण कर दूँ निज यौवन!

इस मन्द-हास में बह कर गालूँ मैं बेसुर—'प्रियतम', बस इस पागलपन में ही अवसित करदूँ निज जीवन।

> नव-कुसुमों में छिप छिप कर जब तुम मधु-पान करोगे, फूली न समाऊँगी मैं उस सुख से हे जीवन-धन!

यदि निज उर के काँटों को तुम मुक्ते न पहनात्रोगे, उस विरह-वेदना से मैं नित तड़पूँगी कोमल-तन!

अवलांक अरुपता मेरी उपहार न चाहे दें। तुम, पर कुपित न होना मुभ्मपर दें। चाहे हार दया-घन!

तुम मुक्ते भुला देो मन से मैं इसे भूल जाऊँगी, पर विच्वित मुक्ते न रखना ग्रयनी संवा से पावन!

× ×

x x

में सिखयां से कह त्राऊँ प्रस्तुत है पद की दासी; वे चाहें, मुभ्त पर हँसलें, मैं खड़ो रहूँगी सनयन!

(जून १६१६)

## नारी-रूप

घने लहरे रेशम के बाल,— धरा है सिर में मैंने देवि ! तुम्हारा यह स्वर्णिक-शृङ्गार, स्वर्ण का सुरभित-भार!

मिलन्दों से उलभ्ती-गुञ्जार,
मृणालों से मृदु-तार;
मेव से सन्ध्या का संसार,
वारि से अम्मि-उभार;
——मिले हैं इन्हें विविध-उपहार
तरुग्य-तम से विस्तार।

```
स्नेहमयि ! सुन्दरतामयि !
```

तुम्हारं राम राम सं नारि!

मुभे हैं स्नेह-ग्रपार;
तुम्हारा मृदु-उर ही सुकुमारि!

मुभे हैं स्वर्गागार।

तुम्हारे गुण हैं मेरे गान, मृदुल-दुर्वलता, ध्यान; तुम्हारी पावनता, श्रभिमान, शक्ति, पूजन-सम्मान;

> श्रकेली सुन्दरता कल्याणि ! सकल ऐश्वर्यों की सन्धान ।

स्वप्रमिय ! हे मायामिय !

़ तुम्हों हो स्पृहा, श्रश्रु श्रौ' हास, सृष्टि के उर की साँस;

तुम्हीं इच्छात्रों की श्रवसान, तुम्हीं स्वर्गिक-ग्राभास; तुम्हारी सेवा में श्रनजान हृदय है मेरा श्रन्तर्थान;

दंवि ! मा ! सहचरि ! प्राण !

( मई १६२२ )

# HAS TOWNSHIP WHITE

ऐ निशि-जाधन ! वासर-निद्रित !
ऐ अनन्य-छिब के समुदय !
स्तब्ध-विश्व के अपलक-विस्मय !
अश्रु-हास ! अनिमंष-हृदय !
ऐ अनादि के वृत्त-अनन्वय !
ऐ आतुर-उर के सम्मान !
अब मेरी उत्सुक-आँखों से

उमड़ा,—दिवस हुत्रा श्रवसान ।

एं अनन्त की अगम-कल्पना!
ऐ अशब्द-भारति अविषय!
आदि नम-सौन्दर्थ निर:मथ!
सुग्ध-दृष्टि की चरम-विजय!
स्वर्ण-समय के स्मारक सुखमय!
संसृति के अविदित-आख्यान!
अव पिपीलिका के विवरों सं निकलों, हे असंख्य! अग्लान!

ऐ. अज्ञात-देश के नाविक!
 ऐ. अनन्त के हत्कम्पन!
 नव-प्रभात के अस्फुट-अङ्कुर!
 निद्रा के रहस्य-कानन!

ऐ सुखमय-तब ! आशामय-अब ! ऐ मानस-जोचन रुचिमान ! जागो हे, हाँ, धीरे धीरे, खोलो अलसित-पलक सुजान !

ऐ. अविदित-युग के मुद्राकर !
ऐ. विभूति के भग्न-भवन !
अहे पुरातन हर्षोज्ज्वल-दिन !
ऐ. नूतन-निशि अश्रु-नयन !

ऐ शाश्वत-स्मिति ! ऐ ज्योतित-स्मृति ! स्वप्नों के गति-हीन-विमान ! गाश्रो हे, हाँ, व्याम-विटप से गाश्रो खग ! निज नीरव-गान ।

ऐ असंख्य-भाग्यों के शासक ! ऐ असीम-छिब के सावन ! ऐ अरण्य-निशि के आश्वासन ! विश्व-सुकवि के सजग-नयन !

ऐ सुदूरता के सम्मोहन ! ऐ निर्जनता के आहान ! काल-कुहू; मेरा दुर्गम्-मग दीपित करदो, हे दुतिमान !

ऐ गभीर गन्धर्व-साम्बन्धि ! व्योम-वेशु के नीरव-लय ! सजग-दिगम्बर के चिर-ताण्डव ! सुप्त-विश्व के जीवाशय !

> सूर-सिन्धु ! तुलसी के मानस ! मीरा के उल्लास अजान ! मेरे अधरों पर भी अङ्कित करदो यह स्वर्गिक-मुसकान ।

अहं अनभ्र-गगन के जल-कण ! ज्योति-बीज ! हिमजल के घन ! बीते दिवसों की समाधि हे ! प्रात:-विस्मृत स्वप्न सघन!

> अभि-शस्य ! रिव के चिह्नित-पग ! म्लान-दिवस के छिन्न-वितान ! कह दो हे शिश के प्रिय-सहचर ! निशानाथ दें दर्शन-दान ।

एं नश्वरता के लघु-बुद्बुद ! काल-चक्र के विद्युत-कन ! एं ख्रप्नों के नीरव-चुम्बन ! तुहिन-दिवस ! त्राकाश-सुमन !

> नित-वसन्त ! निशि के नन्दन-वन ! भावी-दिवसों के जल-यान ! खड़ी कुमुदिनी-सीं मैं कब सं नयन-मूँद करती हूँ ध्यान ।

अहे तिमिर चरते शशि-शावक ! मूर्छित-आतप ! शीतानल ! दिवस-स्रोत से दिलत उपल-दल ! स्वप्न-नीड़ ! तम-ज्योति धवल !

> इन्दु-दीप से दग्ध शलभ-शिशु! शुचि-उल्लूक! अब हुआ विहान, अन्धकारमय मेरे उर में आओ, छिप जाओ अनजान।

(मई १६२२)

### साने का गान

कहो हे प्रमुदित-विहग-कुमारि ! कहाँ से त्राया यह प्रिय-गान ? तुहिन-बन में छाई सुकुमारि ! तुम्हारी स्वर्ण-ज्वाल-सी तान !

उषा की कनक-मदिर-मुसकान
उसी, में था क्या यह अनजान ?
भला उठते ही तुम को आज
दिलाया किसने इसका ध्यान !
स्वर्ण-पङ्कों की विहग-कुमारि!
अभृत है यह पुलकों का गान!

#### सानं का गान

·विटप में थी तुम छिपी विहान,
विकल क्यों हुए अचानक प्राग्ग ?
छिपाओ अब न रहस्य कुमारि!
लगा यह किसका कीमल-वाग्ग ?
विजन-बन में तुमनं सुकुमारि!
कहाँ पाया यह मेरा गान ?

स्वप्न में आकर कौन सुजान फूँक सा गया तुम्हारे कान ? कनक-कर बढ़ा बढ़ा कर प्रात कराया किसने यह मधु-पान ? मुभे लौटा दो, विहग-कुमारि! सजल मेरा सोने का गान ।

( मार्च १६२२ )

### निर्भरी

यह कैसा जीवन का गान त्रालि ! कोमल कल्मल्टल्मल्? त्रारी शैल-बाले नादान ! यह त्राविरल कल्कल् छल् छल्?

> भर् मर् कर पत्रों के पास, रण मण रोड़ों पर सायास, हँस हँस सिकता से परिहास करती हो तुम अलि! भलमल।

स्वर्ण-वेलि-सी खिली विहान, निशि में तारों की-सी यान; रजत-तार-सी शुचि रुचिमान फिरती हो रङ्गिणि! रल्मल्। दिखा भिङ्गमय भृकुटि-विलास, उपलों पर बहु-रङ्गी-लास, फैलाती हो फेनिल-हास, फूलों के कूलों पर चल ।

त्रिल ! यह क्या केवल दिखलाव, मूक-व्यथा का मुखर-भुलाव ? त्रिथवा जीवन का बहलाव ? सजल ग्राँसुग्रों की ग्रञ्चल !

> वही कल्पना है दिन रात, बचपन और यौवन की बात; सुख़ की वा दुख की ? अज्ञात! उर अधरों पर है निर्मल।

सरल-सिलल की-सी कल-तान, निखिल-विश्व से निपट अजान, विपिन-रहस्यों की आख्यान! गूढ़-बात है कुछ कल्मल्!

### जीवन-यान

ग्रहे विश्व ! ऐ विश्व-व्यिथित-मन !

किथर वह रहा है यह जीवन ?

यह लघु-पोत, पात, तृण, रज-कण,
ग्रस्थिर—भोरु—वितान,
किथर ?—किस ग्रोर?—ग्रह्रोर,—ग्रजान,
डोलता है यह दुर्बल-यान ?

मूक-बुद्बुदों-से लहरों में
मेरे व्याकुल-गान
फूट पड़ते निःश्वास-समान,
किसे है हा ! पर उनका ध्यान !

कहाँ दुरे हो मेरे ध्रुव!
हे पथ-दर्शक! द्युतिमान!
हगों से बरमा यह अपिधान
देव! कब दोगे दर्शन-दान?

. ( अगस्त १६२३ )



मेघ-दूत की सजल कल्पना

( बादल ) पृ० – ८९

# बादल 🐃

सुरपित के हम ही हैं अनुचर, जगत्प्राण के भी सहचर; मेघदूत की सजल-कल्पना, चातक के चिर-जीवनधर;

> ्रमुग्ध-शिखी के नृत्य मनोहर, सुभग स्वाति के मुक्ताकर; विहग-वर्ग के गर्भ-विधायक, कृषक-बालिका के जलधर।

जलाशयों में कमल-दलों-सा हमें खिलाता नित दिनकर, पर बालक-सा वायु सकल-दल बिखरा देता, चुन सत्वर;

> लघु-लहरों के चल-पलनों में हमें फुलाता अब सागर, वही चील-सा फपट, बांह गह, हम की लं जाता ऊपर।

भूमि-गर्भ में छिप विहङ्ग-से, फैला कोमल, रामिल-पङ्ग, हम असंख्य अस्फुट-बीजों में सेते साँस, छुड़ा जड़-पङ्कः;

> विपुल-कल्पना-से त्रिभुवन की विविध-रूप धर, भर नभ श्रङ्क, हम फिर क्रीड़ा-कौतुक करते, छा श्रनन्त-उर में नि:शङ्क।

कभी चौंकड़ो भरते मृग-सं भू पर चरण नहीं धरते, मत्त-मतङ्गज कभी भूमते, सजग-शशक नभ की चरते: कभी कीश-से श्रानिल-डाल में नीरवता से मुँह भरते, बृहत्-गृद्ध-सं विहग-छदों की विखराते नम में तरते।

कभी श्रचानक, भूतों का-सा प्रकटा विकट महा-श्राकार, कड़क, कड़क, जब हँसते हम सब, थर्रा उठता है संसार;

> फिर परियों के बंबों-से हम सुभग सीप के पङ्ख पसार, समुद पैरते शुचि-ज्यांतना में, पकड़ इन्दु के कर-सुकुमार।

श्रानिल-विलोड़ित गगन-सिन्धु में प्रलय-बाढ़-सं चारों श्रोर उमड़ उमड़ हम लहराते हैं बरसा उपल, तिमिर, घनघार;

> बात बात में, तूल-तेाम-सा व्योम-विटप से फटक, फकोर, हमें उड़ा लेजाता जब द्रुत दल-बल-युत घुस बातुल-चार।

बुद्बुद-चुति तारक-इल-तरिलत तम कं यमुना-जल में श्याम हम विशाल जम्बाल-जान-सं बहते हैं अप्रमूल, अविराम;

> दमयन्ती-सी कुमुद-कला के रजत-करों में फिर ग्रिभराम स्वर्ण-इंस-से हम मृदु-ध्विन कर, कहते प्रिय-सन्देश ललाम।

दुस्रा विद्युद्दाम चढ़ा द्रुत, इन्द्र-धनुष की कर टङ्कार; विकट-पटह-सं निर्घोषित हो, बरसा विशिखां-सा आसार;

चूर्ण चूर्ण कर वज्रायुध सं
भूधर को, त्र्यति भीमाकार
मदोन्मत्त वासव-सेना-सं
करते हम नित वायु-विहार।

स्वर्ण-भृङ्ग-ताराविल वेष्टित, गुञ्जित, पुष्जित, तरल, रसाल, मधुगृह-से हम गगन-पटल में लटके रहते विपुल-विशाल; जालिक-सा आ अनिल, हमारा नील-सिलल में फैला जाल, उन्हें फाँस लेता फिर सहसा मीनें के-से चश्चल-बाल।

व्यं। म-विपिन में जब वसन्त-सा खिलता नब-प्रक्लवित-प्रभात, बहते हम तब ग्रानिल-स्रोत में गिर तमाल-तम के-से पात:

> उदयाचल सं वाल-हंस फिर उड़ता अम्बर में अवदात, फैल स्वर्ण-पङ्कों-सं हम भी, करते द्रुत मारुत से बात।

सन्ध्या का मादक पराग पी, भूम मिलन्दों-सं श्रिभराम, नभ कं नील-कमल में निर्भय करते हम विमुग्ध-विश्राम;

> फिर बाड़व-सं सान्ध्य-सिन्धु में सुलग, सोख उसको ग्रविराम, बिखरा देते ताराविल-से नभ में उसके रक्ष निकाम।

धीरं धीरं संशय-सं उठ, बढ़ अपयश-से शीव्र अछीर, नभके उर में उमड़ माह-से फैल लालसा-से निशि-भार;

> इन्द्रचाप-सी व्यांस-भृकुटि पर लटक मीन-चिन्ता-से घार, घाप भरं विष्नव-भय-से हम छा जाते दृत चारों ख्रार।

पर्वत सं लघु-धूलि, घूलि सं पर्वत बन, पल में, साकार— काल-चक्र-सं चढ़ते, गिरतं, पल में जलधर, फिर जल-धार;

> कभी हवा में महल वना कर, सेतु बाँध कर कभी द्रपार, हम विलीन होजाते सहसा विभव-भूति ही-सं निस्सार।

नग्न-गगन की शाखात्रों में फैला मकड़ी का-सा जाल, ग्रम्बर के उड़ते पतङ्ग को उल्लेक्सा लेते हम तत्काल: फिर अनन्त-उर की ककणा-सं त्वरित द्वित हो कर, उत्ताल— आतप में भूर्छित कलियां को जाअत करते हिम-जल डाल।

हम सागर के धवल-हास हैं, जल के धूम, गगन की धूल, अनिल-फेन, ऊषा के पल्लव, वारि-वसन, वसुधा के सूल;

> र्निभ में अविनि, अविनि में अम्बर, सिल्लि-भस्म, मान्त के फूल, हम ही जल में थल, थल में जल, दिन के तम, पावक के तूल।

व्योम-बेलि, तारात्र्यों की गति, चलते-अचल, गगन के गान, हम अपलक-तारों की तन्द्रा, ज्योत्स्ना के हिम, शशि के यान;

> पवन-धेनु, रिव के पांशुल-श्रम, मिलिल-ग्रमल के विरल-वितान, व्याम-पलक, जल-खम, बहते-थल, ग्रम्बुधि की कल्पना महान। ६४

×
 अर्म-धुँद्यारं, काजर-कारं,
 हम ही विकरारं वादर,
 मदन-राज के वीर-बहादर,
 पावम के उड़ते फिएधर;

चमक-फमकमय मन्त्र-वर्शाकर, छहर-छहरमय बिप-सीकर, स्वर्श-सेतु-से इन्द्रधनुष-धर , कामरूप वनश्याम अमर।

( पुन्निल १६२२ )

स्मृति 🐃

( उच्छास की बालिका के प्रति )

श्रांख में 'श्रांस्' भर श्रनजान, श्रधर पर धर 'उच्छ्वास', समाती है जब उर में प्राण ! तुम्हारी सुधि की सुरभित-साँस; डुबा देता है सुभ्ने सदेह सूर-सागर वह स्नेह!

रूप का राशि राशि वह रास, हगों की यमुना-श्याम; तुम्हारं स्वर का वेण-विलास, हृदय का वृन्दा-धाम;

> देवि ! मथुरा था वह आमोद, देव ! ब्रज, अह ! यह विरह-विषाद ! आह, वे दिन !—द्वापर की बात ! भृति !—भारत की ज्ञात !!

( नवम्बर १६२२ )

### विश्व-छिब

मुसकुराते गुलाब के फूल !

कहाँ पाया मेरा बचपन ?— सुभग ! मेरा भोला-बचपन ?

ढुलकते हिम-जल-से लोचन, ग्रथिला-तन, ग्रिखला-मन; धूलि से भरा स्वभाव-दुकूल, मृदुल-छिब, पृथुल-सरलपन;

> स्व-विस्मित-से गुलाब के फूल ! तुम्हीं-सा था मेरा बचपन!

### रॅगीले मृदु-गुलाब के फूल !

कहाँ पाया मंरा यौवन ?— ं प्राणः! मेरा प्यारा-यौवन ?

रूप का खिलता हुन्रा उभार,
मधुर मधु का व्यापार;
चुभे उर में सौ सौ मृदु-शृल,
खुले उत्सुक हग-द्वार;
हृदय ही-सं गुलाब के फूल !
तुम्हीं-सा है मेरा योवन।

#### सहज-प्रमुदित गुलाब के फूल !

कहाँ पाया ऐसा जीवन ?— सुदृदः ! ऐसा स्वर्गिक-जीवन ?

कटीली जटिल-डाल में वास, ग्रधर-ग्राँखों में हास; भूलना भौंकों के ग्रनुकूल; हृदय में दिव्य-विकास; सजग-कवि-से गुलाब के फूल हिस्टी-सा हो मेरा जीवन।

#### বিশ্ব-ন্তবি

मिलन, मुरभे गुलाब के फूल !

सुकृति ही है, हाँ, ग्राश्वासन,—
सुमन ! वस ग्रन्तिम-ग्राश्वासन !

किया तुमने सुरभित उद्यान, दिया उर से मधुदान; मिला है तुम्हें त्राज वह मूल, लिया जिससे त्राधान; स्वप्न ही-से गुलाब के फूल ! नव्य-जीवन हैं त्राश्वासन!

धूलि-धूमित गुलाब के फूल ! यही है पीला-परिवर्तन,— प्रतनु ! यह पार्थिव-परिवर्तन !

> नवल-किलयों में वह मुसकान ियलगीं फिर अनजान; सभी दुहराएँगी यह गान,— जन्म का है अवसान; विश्व-छिब से गुलाब के फूल ! कुरुग है पर यह परिवर्तन !

( अप्रेल १६२२ )

# श्राकाङ्चा छे ।

तुहिन-बिन्दु बन कर सुन्दर,
नभ से भू पर समुद उतर,
मां! जब तू सस्मित-सुमनों की
ग्राभूषित करती नित प्रात,
श्रातुपित के लीलास्थल में;
मैं न चाहती तब वे कण
हों मेर मुक्ताभूषण,
पर, मेरे ही स्नेह-करों से
सुमन सु-सिज्जित हों वे मात!
पूलो तेरं ग्राञ्चल में।

जलद-यान में फिर लघुभार,
जब तू जग को मुक्ता-हार
देती हैं उपहार-रूप मा!
सुन चातक की आर्त-पुकार,
जगती का करने उपकार;
मैं न चाहती तब वह हार
करं, जननि! मेरा शृङ्गार,
पर मैं ही चातकनी बन कर
तुभ्ने पुकारू बारम्बार,
हरने जग का ताप अपार।

( अक्टूबर १६१८ )

## वालापन

चित्रकार ! क्या करणा कर फिर मेरा भोला बालापन मेरे यौवन के अञ्चल में चित्रित कर दोगे पावन ?

आज परीचा तो लो अपनी कुशल-लेखनी की ब्रह्मन ! उसे याद आता है क्या वह अपने उर का भाव-रतन ?

जब कि कल्पना की तन्त्री में खेल रहे थे तुम करतार! तुम्हें याद होगी. उससे जो निकली थी अस्फट-भङ्कार ?

हाँ, हाँ, वही, वही, जो जल, घल, त्रानिल, त्रानल, नम सं उस बार एक बालिका के क्रन्दन में ध्वनित हुई थी, बन साकार।

वही प्रतिध्वनि निज बचपन की कलिका के भीतर अविकार रज में लिपटी रहती थी नित, मधुवाला की-सी गुआर:

> यौवन के मादक-हाथों ने उस कलिका को खोल अजान. छीन लिया हा ! स्रोस-बिन्दु-सा मेरा मधुमय, तुतला-गान!

> > त्रहो विश्वसृज ! पुनः गूँथ दो मेरा विखरा-संगीत वह मा की गोदो का थपकी सं पला हुआ वह स्वप्न पुनीत ।

वह ज्यांत्स्ना से हर्षित मेरा कलित कल्पनामय-संसार, तारों के विस्मय से विकसित विपुल भावनात्रों का हार;

> सरिता के चिकने-उपलों-सी मेरी इच्छाएँ रङ्गीन, वह अजानता की सुन्दरता, वृद्ध-विश्व का रूप नवीन:

> > त्रहां कल्पनामय ! फिर रच दो वह मेरा निर्भय-त्रज्ञान, मेरं त्रधरों पर वह मा के दूध से धुली मृदु-मुसकान।

मेरा चिन्ता-रहित, श्रनलसित, वारि-विम्ब-मा विमल-हृदय, इन्द्रचाप-सा वह बचपन के मृदुल-श्रनुभवों का मृदुय;

स्वर्ण-गगन-मा, एक ज्यांति से त्रालिङ्गित जग का परिचय, इन्दु-विचुम्बित बाल-जलद-सा मेरी श्राशा का श्रभिनय; इस अभिमानी-अञ्चल में फिर अङ्कित करदो, विधि! अकलङ्क, मेरा छीना-बालापन फिर करुण! लगादों मेरे अङ्क!

विहग-बालिका का-सा मृदु-स्वर, अर्थ-खिलं, नव, को मल-श्रङ्ग, क्रीड़ा-कौतूहलता मन की, वह मेरी श्रानन्द-उमङ्ग;

> त्रहा दयामय ! फिर लौटादा मेरी पद-प्रिय-चञ्चलता, तरल-तरङ्गों-सी वह लीला, निर्विकार भावना-लता।

थूलभरं, धुँघुराले, काले, ( भय्या के। प्रिय मेरे बाल, माता के चिर-चुम्बित मेरे गोरे, गोरे, सस्मित-गाल;

> वह काँटों में उलक्की साड़ी, मञ्जुल फूलों के गहने, सरल-नीलिमामय मेरे हग ग्रस्न-हीन, सङ्कोच-सने;

उसी मरलता की स्याही सं मदय! इन्हें अङ्कित करदो, मेरं यौवन के प्याले में फिर वह बालापन भरदी!

हा ! मेरं वचपन-से कितनं विखर गए जग के शृङ्गार ! जिनकी ग्रविकच-दुर्वेलता ही श्री जग की शोम।लङ्कार;

> जिनकी निर्भयता विभूति थी, सहज-सरलता शिष्टाचार, थ्री' जिनकी अबाध-पावनता थी जग के मङ्गल की द्वार!

हं विधि ! फिर अनुवादित करदे। उसी सुधा-स्मिति में अनुपम मा के तन्मय-उर सं मेरं जीवन का तुतला-उपक्रम !

(मार्च १६१६)

# विश्व-व्याप्ति न्या

स्पृहा के विश्व ! हृदय के हाम ! कल्पना के सुख ! स्नेह-विकास !

फूल ! तुम कहाँ रहे अब फूल ?

श्रनिल में ? बनकर अर्मिल-गान, स्वर्ण-किरणों में कर मुसकान,

> . भूरतते हो भोंकों की भूरत ? फूल ! तुम कहाँ रहे अब फूल ?

अविन में ? वन अशोक का फूल, बिलम अलि-ध्विन में, लिपटा धूल,

> गए क्या मेरी गोदी भूल? फूल! तुम कहाँ रहे अब फूल?

#### विश्व-च्याप्ति

सिलल में ? उछल उछल, हिल हिल, लहरियों में सिलील खिल खिल,

> थिरकते, गह गह अनिल-दुकूल ? फूल ! तुम कहाँ रहे अब फूल ?

> > त्रमल में ? ज्वाला बन पावन, दभ्य कर मोह-मलिन-बन्धन,

> > > जला सुधि मेरी चुके समूल ? फूल ! तुम कहाँ रहे अब फूल ?

गगन में ? बन शशि-कला सकल, देख निलनी-सी मुभे विकल,

> बहाते स्रोस-स्रश्रु वा स्थूल ? फूल ! तुम कहाँ रहे स्रब फूल ?

> > स्वप्न थे तुम, मैं थी निद्रित, सुकृत थे तुम, मैं हूँ कलुषित,

> > > पा चुके तुम भव-मागर-कूल, फूल ! तुम कहाँ रहे अब फूल !

( जुलाई १६१६ )

# याचना भाषा

बना मधुर मेरा जीवन! नव नव सुमनों से चुन चुन कर धूलि, सुरिभ, मधुरस, हिम-कण, मेरे उर की मृदु-किलका में भरदे, करदे विकसित मन।

> बना मधुर मेरा भाषण ! बंशी-से ही करदे मेरे सरल प्राण श्री' सरस वचन, जैसा जैसा मुभ्को छेड़ें बेल श्रू श्रधिक मधुर, मोहन; जे। श्रकर्ण-श्रहि को भी सहसा करदे मन्त्र-मुग्ध, नत-फन, राम राम के छिट्ठों से मा ! फूटे तेरा राग गहन, बना मधुर मेरा तन, मन !

(जनवरी १६५६)

# स्याही का बूँद

गीत लिखती थी मैं उनके,—

त्रचानंक, यह स्याही का बूँद लेखनी से गिर कर, सुकुमार गोल-तारा-सा नम से कूद, सोधने को क्या स्वर का तार

सजनि ! त्राया है मेरे पास ?

त्रर्ध-निद्रित-सा, विस्मृत-सा, न जागृत-सा, न विमूर्छित-सा, त्रर्ध-जीवित-सा, ग्री' मृत-सा, न हिध्त-सा, न विमर्धित-सा,

गिरा का है क्या यह परिहास ?

एकटक, पागल-सा यह म्राज, म्रपरिचित-सा, वाचक-सा कौन यहाँ म्राया छिप छिप निर्व्याज, मुग्ध-सा, चिन्तित-सा, जड़-मौन,

सजिन ! यह कौतुक है या रास ?

यंगि का-सा यह नीरव-तार, ब्रह्म-माया का-सा संसार, सिन्धु-सा घट में,—यह उपहार कल्पना ने क्या दिया श्रपार,

कली में छिपा वसन्त-विकास ?

(मई १६२०)

## परिवर्तन 💝 🧥

(?)

कहाँ आज वह पूर्ण-पुरातन, वह सुवर्ण का काल ?
भूतियों का दिगन्त-छवि-जाल,
ज्योति-चुम्बित जगती का भाल ?
राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन-विस्तार ?
स्वर्ग की सुखमा जब साभार
धरा पर करती थी अभिसार !

प्रस्तों के शाश्वत-शृङ्गार (स्वर्ण-भृङ्गों के गन्ध-विहार) गूँज उठते थे बारम्बार, सृष्टि के प्रथमीद्गार! नग्न-सुन्दरता थी सुकुमार, ऋद्धि श्री' सिद्धि श्रपार! श्चर्य, विश्व का स्वर्ण-स्वप्न, संसृति का प्रथम-प्रभात, कहाँ वह सत्य, वेद-विख्यात ? दुरित, दुख, दैन्य न थे जब ज्ञात, श्चपरिचित जरा-मरण-भ्रू-पात!

(२)

हाय ! सब मिथ्या-बात !— ग्राज ते। सौरभ का मधुमास शिशिर में भरता सूनी-साँस !

> वहीं मधुऋतु की गुश्जित-डाल भुकी थी जो यौवन के भार, श्रिकञ्चनता में निज तत्काल सिहर उठती,—जीवन है भार!

त्राज पावस-नद के उद्गार काल के बनते चिह्न-कराल; प्रात का सोने का संसार जला देती संध्या की ज्वाल!

> श्रिखिल यौवन के रङ्ग-उभार हिड्डियों के हिलते कङ्काल ; कचों के चिकने, काले व्याल केंचुली, काँस, सिवार; गूँजते हैं सब के दिन-चार, सभी फिर हाहाकार !

( 3 )

श्राज बचपन का कोमल-गात जरा का पीला-पात ! चार-दिन सुखद चाँदनी-रात, श्रीर फिर श्रन्धकार, श्रज्ञात !

> शिशिर-सा भर नयनों का नीर भुलस देता गालों के फूल ! प्रगय का चुम्बन छोड़ अधीर अधर जाते अधरों को भूल!

> > मृदुल-होंठों का हिमजल-हाम उड़ा जाता निःश्वास-समीर; सरल-भोंहो का शरदाकाश घेर लेते घन, घिर गम्भीर !

शून्य-साँसों का विधुर-वियोग छुड़ाता अधर-मधुर-संयोग; भीमलन के पल कंत्रल दो, चार, विरह के कल्प अपार!

> श्चरं, वे श्चपलक चार-नयन श्चाठ-श्चाँसू राते निरुपाय; उठे-रोश्चों के श्चालिङ्गन कसक उठते काँटों-से हाय!

(8)

किसी को सोने के सुख-साज मिल गए यद्धि ऋग भी कुछ आज; चुका लेता दुख कल ही व्याज, काल को नहीं किसी की लाज!

> विपुल मिण-रत्नों का छवि-जाल, इन्द्रधनु की-सी छटा विशाल— विभव की विद्युत्-ज्वाल चमक, छिप जाती है तत्काल; मोतियों-जड़ी श्रोस की डार हिला जाता चुपचाप बयार!

( 4)

खोलता इधर जन्म लोचन, मूँदती उधर मृत्यु चण, चण; ग्रभी उत्सव ग्री' हास-हुलास, ग्रभी ग्रवसाद, ग्रश्रु, उच्छ्वास!

> श्रचिरता देख जगत की श्राप शून्य भरता समीर निःश्रास, डालता पातों पर चुपचाप श्रोस के श्राँसू नीलाकाश; सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उडगन!

( \ \ \ )

अहे निष्ठुर-परिवर्तन !

तुम्हारा ही ताण्डव-नर्तन विश्व का कर्ण-विवर्तन ! तुम्हारा ही नयनोन्मीलन, निखिल उत्थान, पतन !

श्रहे वासुिक सहस्र-भन !
लच श्रलचित चरण तुम्हारं चिह्न निरन्तर
छोड़ रहे हैं जग के विचत-वच्च:स्थल पर !
शत शत फेनोच्छ्र्वसित, स्फीत-फूत्कार भंयङ्कर
धुमा रहे हैं चनाकार जगती का श्रम्बर !
मृत्यु तुम्हारा गरल-दन्त, कञ्चुक-कल्पान्तर,
श्रिखल-विश्व ही विवर,
वक्ष-कुण्डल
दिङ्मण्डल !

( • )

श्रहे दुर्जेय विश्वजित् ! नवाते शत सुरवर, नरनाथ तुम्हारे इन्द्रासन तल माथ; ११६ त्रूमते शत शत भाग्य अनाथ, सतत रथ के चक्रों के साथ!

तुम नृशंस नृप-से जगती पर चढ़ श्रानियन्त्रित, करते हैं। संसृति का उत्पीड़ित, पद-मिर्दित: नग्न नगर कर, भग्न भवन, प्रतिमाएँ खण्डित, हर लेते हो विभव, कला, कौशल चिर-सञ्चित! श्राधि, व्याधि, बहु-वृष्टि, वात, उत्पातं, श्रमङ्गल, बिह्न, बाढ़, भू-कम्प,—तुम्हारे विपुल सैन्य-दल; श्रहे निरङ्कुश! पदाघात से जिनके विह्नल हिल उठता है टल मल

त । हल उठता हटल मल पद-दलित धरा-तल !

(5)

जगत का अविरत हत्कम्पन तुम्हारा ही भय-सूचन; निखिल-पलकों का मौन-पतन तुम्हारा ही आमन्त्रण!

विपुल-वासना-विकच विश्व का मानस-शतदल छान रहे तुम, कुटिल काल-कृमि-से घुस पल पल; तुम्हीं स्वेद-सिन्धित संसृति के स्वर्ण-शस्य-दल दलमल देते, वर्षापल बन, वाञ्छित कृषिफल। ग्रयं, सतत-ध्वनि-स्पन्दित जगती का दिङ्मण्डल

> नैश-गगन-सा सकल तुम्हारा ही समाधि-स्थल !

( = )

काल का अकरण-भृकुटि-विलाम तुम्हारा ही परिहास; विश्व का अशु-पूर्ण इतिहास तुम्हारा ही इतिहास !

एक कठोर-कटाचा तुम्हारा ग्राग्विल-प्रलुचकर ममर छंड़ देता निमर्ग-संमृति में भूमि चूम जातं अभ्र-व्वज-सीध, शृङ्गवर, नष्ट-भ्रष्ट साम्राज्य--भृति कं मेवाडम्बर ! अयं, एक रामाञ्च तुम्हारा दिरभू-कम्पन, गिर गिर पड़ते भीत-पच्चि-वातां-सं उडगन: त्रालोड़ित-ग्रम्वुधि फेनोन्नत कर शत शत फन, मुग्ध-भुजङ्गम-सा, इङ्गित पर करता नर्तन ! दिक्-पिश्तर में बद्ध, गजाधिप-मा विनतानन, वाताहत हा गगन

त्रार्त करता गुरु-गर्जन !

( ?0)

जगत की शत-कातर-चीत्कार देधतीं वधिर! तुम्हारं कान! अश्र-स्रोतों की अगणित-धार मींचतीं उर-पाषाण ।

995

त्रिरं चर्ण चर्ण सीं सीं निःश्वास छा रहे जगती का त्राकाश ! चतुर्दिक् घहर घहर त्राक्तान्ति प्रस्त करती सुख-शान्ति!

(??)

हाय री दुर्वल-भ्रान्ति !— कहाँ नश्वर-जगती में शान्ति ? सृष्टि ही का तात्पर्य अशान्ति ! जगत अविरत-जीवन-संशाम, स्वप्न हैं यहाँ विराम !

एक सो वर्ष, नगर-उपवन,
एक सो वर्ष, विजन-वन!
—यही तो है ग्रसार-संसार,
सृजन, सिञ्चन, संहार!

त्राज गर्वोन्नत-हर्म्य-त्रपार, रत्न-दीपाविल, मन्त्रोचार; उल्रुकों के कल भग्न-विहार, भिल्लियों की भनकार ! दिवस-निशि का यह विश्व-विशाल मेंच-मारुत का माया-जाल ! ( १२ )

त्रारं, देखे। इस पार— दिवस की त्राभा में साकार दिगम्बर, सहम रहा संसार! हाय! जग के करतार!!

प्रात ही तो कहलाई मात,
पर्याधर वनं उराज उदार,
मधुर उर-इच्छा को त्र्यज्ञात
प्रथम ही मिला मृदुल-त्र्याकार;
छिन गया हाय ! गांद का बाल,
गड़ी हैं विना वाल की नाल !

अभी तो मुकुट बँधा था माँथ, हुए कल ही हलदी के हाथ; खुले भी न थे लाज के बेल, खिले भी चुम्बन शून्य कपील;

हाय ! रुक गया यहीं संमार बना सिन्दूर ग्रॅंगार ! वात-हत-लितिका वह सुकुमार पड़ी है छिन्नाधार !! ( १३ )

काँपता उधर दैन्य निक्रपाय, रज्जु-सा, छिद्रों का क्रश-काय! न उर में गृह का तिनिक दुलार, उदर ही में दानों का भार!

> भूँकता-सिड़ी-शिशिर का श्वान चीरता हरं! अचीर शरीर; न अधरों में खर, तन में प्राण, न नयनों ही में नीर!

> > ( 88)

सकल रास्रों से हाथ पसार
लूटता इधर लोभ गृह-द्वार;
उधर बामन-डग-स्वेच्छाचार
नापता जगती का विस्तार;
टिड्डियों-सा छा ग्रत्याचार
चाट जाता संसार!

( १५ )

बजा लोहे के दन्त कठोर नचाती हिंसा जिह्वा लोल; भृकुटि के कुण्डल वक्र मरेार फुहुँकता ग्रन्थ-रोष फन खोल!

लालची-गीधों से दिन रात नोंचते राग-शोक नित गात, ग्रस्थि-पश्जर का देख दुकाल निगल जाता निज बाल!

### ( १६ )

बहा नर-शोणित मूसलधार, रुण्ड-मुण्डों की कर बैाछार, प्रलय-घन-सा घिर भीमाकार गरजता है दिगन्त-संहार;

> छंड खर-शस्त्रों की भङ्कार महाभारत गाता संसार!

कोटि मनुजों के, निहत श्रकाल, नयन-मिणयों सं जटित कराल -श्ररं, दिग्गज-सिंहासन-जाल श्रिखल मृत-देशों के कङ्काल;

> मोतियों के तारक-लड़-हार त्राँसुक्र्यां के शृङ्गार !

( 20)

मधिर के हैं जगती के प्रात, चितानल के ये सायङ्काल; शृन्य-नि:श्वासों के त्राकाश, श्राँसुश्रों के ये सिन्धु विशाल;

> यहाँ सुख सरसों, शोक सुमेरु, ग्रारं, जग है जग का कङ्काल !! वृष्या रं, यं ग्रारण्य-चीत्कार, शान्ति, सुख है उसपार !

( १८)

स्राह भीषण-उद्गार !—

नित्य का यह स्रानित्य-नर्तन

विवर्तन जग, जग व्यावर्तन,

स्राचिर में चिर का स्रान्वेषन

विश्व का तत्त्वपूर्ण-दर्शन!

अतल से एक अकूल-उमङ्ग सृष्टि की उठती तरल-तरङ्ग, उमड़ शत शत बुद्बुद-संसार बूड़ जाते निस्सार! बना सैकत के तट अतिवात गिरा देती अज्ञात! ( १६ )

एक छिव के ग्रासंख्य-उड़गन, एक ही सब में स्पन्दन; एक छिब के विभात में लीन, एक विधि के ग्राधीन!

> एकें ही लोल-लहर के छोर उभय सुख दुख, निशि-भोर, इन्हीं से पूर्ण त्रिगुण-संसार, सृजन ही है, संहार!

> > मूँदती नयन मृत्यु की रात खोलती नव-जीवन की प्रात, शिशिर की सर्व-प्रलयकर-वात बीज बोती स्रज्ञात!

> > > म्लान-कुसुमें। की मृदु-मुसकान फलों में फलती फिर अम्लान, महत् हैं, अरं, आत्म-बलिदान, जगत केवल आदान-प्रदान!

(२०)

एक ही ते। श्रसीम-उल्लास विश्व में पाता विविधामास; तरल-जलनिधि में हरित-विलास, शान्त-श्रम्बर में नील-विकास; वही उर उर में प्रेमोच्छ्वास, काव्य में रस, कुसुमों में वास; अचल-तारक-पलकों में हास, लोल-लहरों में लास ! विविध-द्रव्यों में विविध प्रकार एक ही मर्म-मधुर भङ्कार!

( २१ )

वही प्रज्ञा का सत्य-स्वरूप हृदय में बनता प्रणय-अपार; लांचनों में लावण्य-अनूप, लांक-सेवा में शिव-अविकार;

> स्वरों में ध्वनित मधुर, सुकुमार सत्य ही प्रेमोद्गार; दिव्य-सौन्दर्य, स्नेह-साकार, भावनामय संसार!

> > ( २२ )

स्वीय कर्मों ही के अनुसार एक गुण फलता विविध प्रकार; कहीं राखी बनता सुकुमार, कहीं बेड़ी का भार!

( २३ )

कामनात्रों के विविध प्रहार छंड जगती के उर के तार, जगाते जीवन की भङ्कार स्फूर्ति करते सञ्चार;

चूम सुख-दुख के पुलिन अपार अलकती ज्ञानामृत की धार!

पिघल होंठों का हिल्तना-हास हगों को देता जीवन-दान, वेदना ही में तपकर प्राम दमक, दिखलाते स्वर्ग-हलास !

> तरसते हैं हम आठोंयाम, इसी से सुख अति-सरस, प्रकाम; भेलते निशि-दिन का संप्राम, इसी से जय अभिराम;

त्रलभ है इष्ट, त्रतः त्रनमोल, साधना ही जीवन का मोल!

### ( 28 )

विना दुख के सब सुख निस्सार, विना • ग्राँसू के जीवन भार; दीन दुवेल हैं रं संसार, इसी से दया, ज़मा ग्रीं प्यार!

### ( २५ )

त्राज का दुख, कल का ऋाह्वाद, ऋौर कल का सुख, ऋाज विषाद; समस्या स्वप्न-गूढ़ संसार, पूर्ति जिसकी उसपार;

> जगत जीवन का अर्थ विकास, मृत्यु, गति-क्रम का हास !

#### ( २६ )

हमारं काम न श्रपनं काम, नहीं हम, जो हम ज्ञात; श्ररं, निज छाया में उपनाम छिपे हैं हम श्रपक्षप;

> गँवानं ग्राए हैं ग्रज्ञात गँवा कर पाते स्वीय-स्वरूप !

( २,७ )

जगत की सुन्दरता का चाँद सजा लाञ्छन की भी अवदात, सुहाता वदल, वदल, दिनरात, नवलता ही जग का आह्राद!

( 국도 )

स्वर्ण-शैशव स्वप्नों का जाल, मजरित-योंवन, सरम-रमाल; प्रौढ़ता, छ।या-वट सुविशाल, स्थविरता, नीरव-मायङ्काल;

> वही विस्मय का शिशु नादान रूप पर मॅंडरा, वन गुआर; प्रणय से विंध, वॅंध, चुन चुन सार, मधुर जीवन का मधु कर पान;

> > साध त्र्यपना मधुमय-संसार हुवा देता निज तन, मन, प्रागा!

एक बचपन ही में अनजान जागते, सोते, हम दिनरात; वृद्ध-वालक फिर एक प्रभात देखता नव्य-स्वप्न स्रज्ञात;

> मूँद प्राचीन-मरन, खाल नृतन-जीवन !

( २६ )

विश्वमय हे परिवर्तन !

ग्रतल से उमड़ श्रकूल, श्रपार

मेध-से विपुलाकार,
दिशाविध में पल विविध-प्रकार

ग्रतल में मिलते तुम श्रविकार !

ग्रहे ग्रनिर्वचनीय ! रूप धर भन्य, भयङ्कर,
इन्द्रजाल-सा तुम श्रनन्त में रचते सुन्दर;
गरज, गरज, हँस, हँस, चढ़, गिर, छा, ढा, भू श्रम्यर,
करते जग्ती को श्रजस्न-जीवन से उर्वर;

श्रहे तुम्हारी भीम-भृकुटि पर श्रटका निर्भर !

ग्रियल विश्व की ग्राशाग्रों का इन्द्र चाप-वर

( 30 )

एक थ्री' बहु के बीच श्रजान धूमते तुम नित चक्र समान, जगत के उर में छोड़ महान गहन-चिह्नों में ज्ञान! परिवर्तित कर ग्रगणित नृतन दृश्य निरन्तर, ग्रभिनय करते विश्वनमञ्च पर तुम मायाकर ! जहाँ हास के ग्रधर, ग्रश्रु के नयन करणातर पाठ सीखते सङ्कोतों में प्रकट, प्रगोचर; जिल्लास्थल यह विश्व-मञ्च, तुम नायक-नटवर, प्रकृति नर्त्तकी सुघर ग्रशिक्त में व्याप्त सूत्रधर!

#### ( ३१ )

हमारं निज सुख, दुख, नि:श्वास तुम्हें कंवल परिहास; तुम्हारी ही विधि पर विश्वास हमारा चिर-ग्राश्वास !

एं श्रनन्त-हत्कम्प ! तुम्हारा श्रविरत-म्पन्दन सृष्टि-शिराश्रों में सञ्चारित करता जीवन; खांल जगत के शत शत नचत्रों-से लोचन, मेदन करते श्रन्थकार तुम जग का च्राण, च्राण; सत्य तुम्हारी राज-यष्टि, सन्भुख नत त्रिभुवन, भूप, श्रकिञ्चन,

द्भारत पालन ! इयटल-शास्ति नित करते पालन !

## ( ३२ )

तुम्हारा ही अशंष व्यापार. हमारा भ्रम, मिथ्याहङ्कार, र्तुम्हीं में निराकार साकार. मृत्युक्जीवन सब एकाकार ! अहं महाम्बुधि ! लहरों-सं शत लोक, चराचर, क्रीड़ा करते सतत तुम्हारं स्फीतवच पर: तुङ्ग-तरङ्गों-से शत युग, शत शत कल्पान्तर उगल, महोदर में विलीन करते तुम सत्वर: शत-सहस्रु रवि-शशि, असंख्य प्रह, उपप्रह, उडगण, जलते. बुभते हैं स्फुलिङ्ग-से तुम में तत्चणः ग्रचिर विश्व में ग्राखिल-दिशावधि, कर्म, वचन, मन, तुम्हीं चिरन्तन

ग्रहं विवर्तन-हीन विवर्तन!

1828)

#### छाया-काल

स्वस्ति, जीवन के छाया-किल ! सुप्र-स्वप्नों के मजग-सकाल ! मूक-मानस के मुम्बर-मराल ! स्वस्ति, मेरे किवि-बाल !

तुम्हारा मानस था मोच्छ्वास, अलस-पलकों में खप्न-विलास; अप्रेंशुओं की आँखों में प्यास, गिरा में था मधुमास!

बदलता बादल-सा नित वेश तुम्हारा जग या छाथा शंव; निशा, ग्राप्तक-स्वतंत्रस्य, दिवस, छवि का परिवेश!

> दिच्य हो भेरता-बाता पर, नव्य-जीवन, पर, परिव्यत ! स्वस्ति, मेरे अनङ्ग-न्या ! पुरातन मदन-दहन !

(दिसम्बर १६२४)